| वीर       | सेवा       | मन्दिर |   |
|-----------|------------|--------|---|
|           | दिल्ल      | îì     |   |
|           |            |        |   |
|           | *          |        |   |
|           | *          | · su & |   |
| क्रम सरया | ز<br>مومور |        |   |
| काल न०    | 36         | 4-7    |   |
| वण्ट 🗀 🗇  |            |        | - |

# शङ्कसंहिता। कोर लिखितसंदिता।

मृत संस्कृत चोर भाषानुवाद।

कलकता,

१८/२ भगनोचरण त्सं द्वीटमं "वस्ताखो" दल्लहरो गेगोन प्रचमं योनटवर चज्रवर्ता तथा मुद्दित योग प्रकाशिया ।

संवत् । ८६७ ।

मृत्व चाठ पाने।

# शङ्कसंहिता। केर लिखितसंदिता।

मृत संस्कृत योर अःवातुनादः।

क्षक किया

कार भवानी भरका क्षा होटन वक्षवाखी" इत्तरहा नेगोन प्रसमें सीन जबर सक्रवत्ती हाना सृष्टिम

जीर बनाहित

644 1 06 to 1

----

मृद्धा चाउ भाने।

# शङ्कसंहिता।

#### प्रथमोऽध्यायः ।

् खबस्तुवे नमस्तृत्व च्हरिः चारकारिकी। चातु च गर्य चितार्थाय प्रजः प्रास्त्रमया बरोत् ॥ १ ें सवने बाजने हाने तथेवाध्याप क्रियाम्। प्रतियक्षभाष्यवनं दिप्रः कर्यमाणि कारमेत्॥ २ हानमध्ययनचे व यक्तन्य यथाविधि । चित्रयस्य तु वैश्वस्य कामोर्दं परिकोक्तितम् ॥ ३ चति ।स्य विशेषेय प्रकानां परिवालनम् । क्षविगोरच्चवामिन्य वैद्यस्य परिकी (भैतम् ॥ 8 मूद्रस्य दवागुम्मा सर्वेशिल्पानि चाम्या। े चमा सबै इम: श्रीचे सर्वे वामविश्रेषत.॥ ५ ब्राह्मबा: चुर्तिया बैद्या खयो वर्षा दिन,तय:। तेशं जन दितोयन्त विद्ये यं भौजिश्ल्यनम् ॥ ६ व्याचार्यस्तु पिता प्रोत्तः स्वतित्री जननी तथा। वक्षच्यविद्याचे व मौज्ञिवसन्यवानि ॥ ७ वित्राः सूद्र- सः लाविष्ये वास्तु विषयायैः। यावदेहे न अध्यक्ते दिशा श्रीयास्त तत्वरम् ॥ द इति ग्रुडीये धर्माश्रास्त्रे प्रवमीऽध्वावः ॥ १ ॥

## हितीचोऽध्यावः।

गर्भस्य स्मृटतायाने निवेतः परिकातितः।
ततस्य सम्बन्धत् कार्यं सदनम्य विषयणेः ॥ १
स्मृति तु विविकाने नामकमे विषयिते।
गामध्येष कर्त्रयं वर्धानास्य समाद्याम् ॥ १
मास्रस्यं बास्यस्योत्तं स्वत्रयस्य क्यान्तितम्।
वैद्यस्य धनसंयुत्तं सूदस्य तु सुगुध्यतम् ॥ १
स्मृतीनां वास्यस्योत्तं वर्षानां स्वत्रयस्य स।
सनानास्येव वैद्यस्य द्यानानं वान्यस्यनाः॥ ॥

े चतुर्णे मासि कर्तवमादित्यस्य प्रदर्शनम्। बर्छ इत्रप्राध्न माबि चूढ़ा कार्य। यथा इसम् ॥ ५ मारिमेऽव्हे कर्तवं नाषाबस्योऽपनायनम्। गर्भादेकादश्च राजी गर्भात्, दादश्च विद्यः ॥ ६ मो इप्राव्दस्तु विप्रस्य दाविष्यः चित्रयस्य तु । विंग्रति: बचतुच्का च वेश्वस्य परिकार्तिता ॥ ७ नामिभाषेत साबित्रीमत अर्ड निवर्त्त वेतु ॥ ८ विज्ञातवास्त्रयोऽछोते यथानात्रमसंस्कृताः सावितोपतिता वात्याः सर्वधमीवश्चिष्कृताः ॥ ६ ं मौक्षीबको दिजाना नु क्रमान्मीक्की प्रकीर्तिता। मार्गवैयात्रवास्तानि चन्नाबि त्रसचारिकाम् ॥ १० पर्शिपप्यविख्वानां क्रमाद्वकः प्रकीतिताः। कर्णकेम्रलक।टेस्तु तुलाः प्रोक्ताः क्रमेण तु ॥ ११ बदकाः सत्वतः सर्वे गायिरगृधासाचैव च । यज्ञोपवीतं कार्पाचकौमोर्जानां यथाकमम् ॥ १२ बारिमध्यावसानेषु भवक्क्व्दोपकचितम् । भेषास्य परमां प्रोत्तां वर्धानामसुपूर्वयः ॥ १३ दित ग्राह्मीय धमाग्राको दितीयो प्रधाय: ॥ २ ॥

## हनीगेऽधायः।

उपनीय गुरु: शिक्षं वहमस्ते प्रयक्ति।
स्तकाधापको यक्त उपाधायः स उक्ति॥ १
प्रयतः सकाम्स्याय कातो हुत हुताश्नः।
कुर्जीत प्रयतो भूत्वा गुरुवामिनवादनम्॥ २
व्यत्कातक गुरुवा ततीत्ध्ययनमाचरेत्।
काला मक्षाञ्चलि प्रश्चन् गुरोवंदनमानतः॥ ३
वक्षावसाने प्रारम्मे प्रयावक प्रकीर्भयेत्।
धनधायेव्यध्यस्ने वक्कयेच प्रयत्नतः॥ 8
वसुद्दंशी पञ्चक्षीमस्मी राष्ट्रकृतकम्।

खरकापातं महीबन्यमधीचं ग्रामविज्ञवम् ॥ ५ इन्द्रप्रथामें सुरतं घनक्यातिकतम् । बादाकीलाइवं युद्धमनध्यार्थं विवर्क्षयेतु ॥ ह नाषीयीताभियुत्तीऽपि प्रयत्नात च वेगत: । देवायतनवल्गीकासग्रामश्चिवस्तिधी ॥ ० भेरवन्यां तथा क्र्यार् त्राक्षायेषु यथः(विधि। बुबबा चाभ्यतुकात: प्राप्तीयातु प्राकृतुक: पुचि: ॥ ८ क्तिं प्रियं गुरी; क्रुयांदशकारविवाक्तित; ॥ ध खपास्य पश्चिमां धन्यां पूर्वायला चुताप्रनम्। व्यभिवाद्य गुर्वं पश्चाद् गुर्भवं चनक्षञ्चवत् ॥ १० बुरी: पूर्व बसुतिष्ठे ऋयीत चरमं तथा ॥ ११ मधु मांबाझनं मार्ड गीतं गृखच वर्ष्णयेत । विसापवादवादीच स्त्रीकीलाच विश्रोषत: ॥ १२ मेखवामांवनं द्रकः धारवेच प्रथत्नतः। वाराशायी भवेतियां वसाचारी समाहितः ॥ ।३ एवं जलम् कुर्जान वदस्तीकरणं वृध:। गुर्वे च धर्ने द्रावा स्नादाच सदनन्तरम् ॥ इति श्रद्धीये धर्माश्रास्त्रे हतीयोऽध्याय: ॥ ३॥

चतुर्धोऽध्यायः ।

विन्दे त विधिवत्यां स्वास्तिन वार्ष गोत्रवान् ।
साहतः पद्मसेद्यापि पिहतस्वय सप्तमीन् ॥ १
त्राची देवस्त वार्षः प्रावापत्यस्यातुरः ।
सान्वर्वो राच्यस्य व पेश्राचक्षायमोऽधमः ॥ १
एते वक्षाप्रस्तु चलारः पूर्वं विश्रे प्रकीर्त्तिताः ।
सान्वर्वो राच्यस्य व चित्रयस्य प्रप्रस्तते ॥ ६
व्यव्याचितः प्रयत्ने न त्राचस्तु परिकोर्तितः ।
व्यव्याचितः प्रयत्ने न प्रावापत्यः प्रकोर्तितः ।
व्याद्यरो दिवसद्गात् स्वयः समयान्विषः ॥ ५
राच्यसे ग्रहस्यात् प्रेप्राचः कन्यकाच्छकात् ।
तिस्तु भावा विप्रस्य तथा स्वद्या क्रिक्य तु ॥ ६
ग्राह्मी चित्रस्य देशा त्राह्मस्यस्य प्रकोर्तितः ।
व्याद्यस्य विष्रस्य तथा स्वद्यस्य क्रिक्यस्य तु ॥ ६

चित्रया देव वेग्या च चित्रयस्य विधीयते। वेद्यव भाषा देद्यस्य गुदा गूदस्य की तिता । द व्यापत्रिक कर्त्रवा मुदा भाष्मा दिजनाना। बखा तस प्रस्तस निव्कृति विधीयत । ध तपखी यत्रशीलच सर्वधर्माश्रतां वर:। भ् वं श्रूदलमाप्नोति श्रूदश्राई तयोदश्रे ॥ १० यायत तु सपियहत्वं येथां आहं कुलोहतम्। षर्वे ग्रुद्रलमःयान्ति बदि खर्गावतास्तु त ॥ ।१ सपिकोकारमं कार्म कुषानस्य तथा भूवम्। याहं दादधकं कला श्राहे प्राप्त वयंदिश्र ॥ १२ बिप क्षीकरणं नार्चं न च मूदस्तथाई ति । तसात् धन्वप्रयत्नेन भूद्रभायां ।ववकाषेत् ॥ 📢 🚶 पाकिर्याद्यः सर्वास् राज्ञीयात् च्रांत्रधा प्राम्। बैश्या प्रवीदमाद्यादंद व तु दिवन्तन: ॥ १ / मार्था या वहेदिया सा भाषा या परिवर्ता । सा भाषा या प्रतिप्राद्धा सा भाषा। या प्रकावती ॥ १५ कादनीया मदा भार्या ताड्नीया तथव च। कालिता ताव्तिता चैव स्त्री मीमेवित गान्यया । (६ इति श्रृहीये धमीशास्त्र चतुर्वाहधाय: ॥ ॥ ॥

पञ्जभोऽध्यावः ।

पत्र सता ग्रहसास चुकी पेकामुपस्तरः।

किनी चोरक्रमस्य तस्य प्रपस्य प्राचित ।

पत्रयत्तिवानस्य ग्रही नित्यं न द्वापयेत ।

पत्रयत्तिवानस्य ग्रही नित्यं न द्वापयेत ।

पत्रयत्तिवानस्य ग्रही नित्यं न द्वापयेत ।

देवयत्ती भूतयत्तः पिश्चयत्तस्योव च ।

क्षायत्ती वृश्वतस्य पत्र यत्ताः प्रकोत्तिताः ॥ इ

दोनो देवो विकागी तः पित्यः पिक्किया स्तृतः ।

साधायो अद्यापत्र यत्ति स्व व वचा दिनः ।

गृहस्यस्य प्रसादेन जीवन्ये ते यथाविषि ॥ ५

गृहस्य द्व यत्रत ग्रहस्य स्त्यात् तपः ।

दाता चैव ग्रहस्यः स्यात् तसाच्छ्रेशे ग्रहाममी ॥ इ

दाता चैव ग्रहस्यः स्यात् तसाच्छ्रेशे ग्रहाममी ॥ इ

दाया भर्ता प्रशः स्वीवां वर्णानां आस्रवो वथा ।

**्वितिधिसाददे**वास्य ग्र**र**श्चास्य प्रभु: स्ट्रत: ॥ ७ न अतेनीय असेन धन्ने ब विविधेन च। नारी खरांसवान्नीति पान्नं ति पत्तिपूजनात् ॥ = न स्नानेन न हो मेन नेवासिपर्ययोगात । त्रश्वाचारी दिवं याति स साति गुरुप्तनात् ॥ ध नाजिश्रभ्रथा चाल्या स्नानेन दिविधेन च। वानप्रस्तो दिवं याति यथा भौजनवर्ष्ण नातु ॥ १० न मेर्नेन च मोनेन मून्य,गाराययेख च। योगी विश्विमवात्रीति यथा मैथ्नवर्णनात् ॥ ११ न बची हे चिवाभिक्ष वन्ति गुश्र घवा न च। राष्ट्री स्वरासद प्रीति यथा चा तिथिपूचनात् ॥ १२ तसान् वर्वप्रवित्र ग्रह्मां (तिविद्यागतम् । ∤ व्याशारणया येन विधिवत् परिपूक्तयेन् ॥ १३ सार्यं प्रातञ्च बुज्या (मिहीतं यथाविधि। दर्भंख पौर्यमासञ्च जुडुयाच तथाविधि ॥ १८ यज्ञे क्वा प्रशुबन्धे स चःतुमीस्येस्तर्थेव च। बैवार्षि काधिकान्ने न पिनेत् सोममनन्दितः ॥ १५ इष्टि वैश्वानरों कुर्या, नथा चाल्पधनो दिन:। न भिचेत वर्न श्रदात मर्च दवादमी श्रितम् ॥ १६ वृत्तिस्तु न त्यनेदिदानृत्वनं पूर्विमेव तु। कम्मका जन्मना प्राई विद्यात पात्रं वलीततम् ॥ १७ दतिरेव गुण्यु त्तां धर्माञ्जितवनं तथा। यावयेत्तु सदा विप्रो यात्त्वस्तसात् प्रतियद्यः॥ १८ रति प्राह्मीये धर्माशास्त्रं पश्चमें दृध्याय:॥॥

## षडोऽध्यादः ।

यहरू यहा पश्चे दकीवितिमातानः । ' खपळाखे व चापळं तहारस्यं बमाख्येत् ॥ १ प्रते व दारान् निकित्य तथा वातुमतो वने । खयीतु वचरित्रळं वन्यमाहारमाह्य रेत् ॥ २ यहाहारो भवत् तेन पूज्येन् पिळदेदताः । तैनेव पूज्येतिकमितिर्थं वसुपानयम् ॥ ३ जामाहाहळ चालोबाहरी जानान् ममाहितः । खाध्यायस् सहा कुकान्यतास् विस्तारामा ॥ 8 तपथा शोषवेति वं खक्ष वे क्षेत्रम् ।
यातं वायास्त हेमने योशे पक्षतपास्त्रया ॥ ५
प्रारम्भाकाश्रायो स्थानताश्री च सदा भवेत् ।
चतुर्यकाविको वा स्थान् स्थाय वस्त यव च ॥ ७
तक्ष्रे विभि वयेन् कालं अक्षत्रयंख पाठवेत् ।
एवं नोत्या वने कालं दिखी अक्षायमी भवेत् ॥ ७
दिति श्रष्ठां ये ध्मीश्राते वस्ते श्रायः॥ ॥ ॥ ॥

## स्त्रमोऽध्यावः ।

क्षके थि विधिवत् पद्मात् सर्ववेदश्दिक्षसम्। बात्सवयोन् समारोख दिवो त्रकाश्रमी भवेत ॥ १ विधमे मास्तह्यके याष्ट्रारे भक्ता वर्ण ने। व्यतीव पारसम्यावे निर्ध भिन्नी यतिचारेतु ॥ २ न व्यथित तथालाभे यथाकव्य न वर्शयेत्। न पाचयेसयंवातं नाश्रीयात् कस्यचित् रहे ॥ ६ च्चनयालाः पाता यि यतोनानु विनिर्द्धियेत्। तेषां सम्मार्क् गच्छ्दिरद्भिष्वेव प्रकीशिता ॥ 8 को यो ना च्हादनं वासी विश्वयादस बच्चरन् । श्रुन्यामार्गिकेतः, स्याद्यत्ववर्धस्यो सुनिः ॥ ५ हरिपूर्त मान्तु पादं बस्तपुर्त सर्व पिवेत्। सक्षपूर्वं वदेदाकां मनःपूर्वं समाचरेत् ॥ ६ चन्दनेलियतिऽङ्गं वा भसाचुर्वो विग्रस्ति:। कच्यायमध्यक्वार्यं तये रेव न संश्रयेत् ॥ ७ सर्वभूतिहतो मैतः समलोद्गासकाचनः। कानयोगरती निर्द्ध भिच्चर्याशतु परां गतिन् ॥ प जन्मना यस्तु निर्मिस्रो मन्दर्त च तथेव च । चाचिभियांधिभियां व तं देवा ब्राक्ष्यां विदुः ॥ & बाग्राचित्रं प्रशेरस्य प्रियस्य च विषयंयः। गर्भावासे च वस्तिस्त्रसास् चेत नावाया ॥ १० धगदेवविशकन्दं न तु सारमभयेनम्। भोक्तवमिति निर्विखो सुचते नात संग्रय:॥११ प्रायायामेद हे देवान घारयामिक विकाशन । प्रवाहारेरयताङ्गान् धानेनानोन्धरान् गुवान् । १२ यवास्त्रति सप्रयमा ज्ञायती श्रिरसा सञ्च।

ति: पटेदायतप्राय: प्रायायाय: स उचाते । १३
मनस: संयमस्य च्रियंश्यित निगायते ।
संद्वारस्य नियायाच्य प्रत्याद्वार. प्रकीति तः ॥ १८
इदयस्य योगेन देनदेवस्य दर्भनम् ।
ध्वानं प्रोत्तः प्रवच्चामि मर्कसाद्वोगत, प्रामम् ॥
इदिस्या देशता: सर्का हृदि प्राया: प्रतिष्ठिता: ।
इदि च्योतीयि भूयस्य हृदि सर्कः प्रतिष्ठितम् ॥ १६
साद्वारायाः कत्वा प्रवः च्योत्तराग्याम् ।
ध्वानविस्त्रेथनास्यान्तु विय्युः प्रश्चो हृदि कितम् ॥ १०
इत्यादेश्वन्तमा: स्र्याः चोमो मध्ये च्वताप्रनः ।
तेषोमध्ये स्थितं तन्तः तन्त्वमध्य कितोः ।

व्यवीरकीयान् भइती महीया नातास्य वन्ति दिती गुहायाम् । तेवीमयं प्रश्नति वीतशीकी धातुः प्रमाहाव्यक्तिमानमातानः ॥ १६ नातुदेवस्तुमीऽत्यानां प्रखन्ती नेव वायते । व्यव्यक्तिमेति व्यविधियेम् दिः ॥ २० यद्य वे पुरुषो विश्वके तायकः सनानः । यस धाता विधाता च पुरुषो विष्यकः विधः ॥ २१

दिश्रमे गे पुरुष महाना-स दिखार्था तमनः परस्तात् । मन्त्रे विदिला न विभेति च्लो-मीना: प्रश्न वित्रंत वनाय ॥ २२ पृथिकापस्तवा तेजे वायुराकाश्च पेव च। पर्के मानि विश्वानीयान्त शासूतानि प्रक्रितः ॥ २३ चच्च श्रोते सा ॥ नच रसना प्रायमेत च। मुद्धीन्त्रियां वि वानीयात् पच्चे मानि प्रशीरके ॥ २८ प्रान्टी कर्प तथा सार्थी रखी गत्वस्तरीय चा इन्द्रियस्थान् विजीनीय त् पञ्च व विषयान् धः ॥ २३ इस्तो पहानुपस्त्रच जिल्ला पायुस्तर्थेव च। कुम्म न्द्रयाखि पर्द्येच निर्द्ध कित ग्रारीरके ॥ २4 मनी बुद्धित्वध्वाता यतायतं तथे व व। क्षेत्रवेभ्यः पराश्विष्ट चलारि प्रवराखि च ॥ २० तथासानं तदाते तं पुरुषं पर्चा प्रक्रम्। तन्त्र शाला विस्थाना वे जनाः बाध्वत्तयः ॥ ३६

दश्य परमं पुडमेनद चरस्यसम्।
व्यव्दमस्यवार्धमरूपं मन्यदिकं तम्।
विद्वं समस्यवार्धमरूपं मन्यदिकं तम्।
विद्वं समस्यवं प्रातं विद्यतिः परमं पदम्॥ २८
विज्ञानशरिययंस्त मनः प्रयुचनवनः।
सीऽव्यनः पारमाञ्जीत तिह्यतोः परमं पदम्॥ ३०
वालायप्रतथी मागः कल्पतस्त सदस्या।
तस्यापि प्रावधी मःगाक्षीयः सक्त उद्युक्तः॥ ३१
मचतः परमवक्तमयक्तात् पुदधः परः।
पुद्यात परं किवित् वा काशः का परः गतिः॥ ३२
य व्यवकं तु भूतेषु तिल्लाविरवः वदा।
दश्यते लयवा वृद्याः सक्तया सक्तमः विद्याते लयवा वृद्याः सक्तमाः सम्मीऽकायः॥ ७

#### चष्टमोऽध्यायः ।

क्रियास्त्रानं प्रवक्तामि वशाविद्वां सपूर्वकाम्। म्हित्रिक्ष कर्तवं प्रौतमाहौ यथाविधि । १ वर्षे निम्नजा उक्तका उपसादा यदादिधि। नीर्थमावास्त्रं कुर्मात् तन् प्रवच्याम्बद्धेष्टतः ॥ २ प्रपत्न बद्धं देवमभाशं प्रतिम्बितम्। थानेत दंदि में तोर्थं मर्ज्यापादत्तवे ॥ इ नीरीप्रावाद्यव्यामि सर्वाप्रविनिद्धद्वम् । बाजिधमसिक्षेत्रीये च क्रियनी मदतुमहातु॥ बदान प्रवदा बरहान् बळानश् सरसायाः वर्जानस्क्रिक्षेत्र प्रपदी प्रनतः स्थितः ॥ ५ देवमंशुवरं विक्रं प्रपद्माधनिस्टनम् । बारः पुरुषाः परिकास प्रवद्ये भर्गं तथा । ६ बहुबाधिक संग्रेष वर्षकाप रव च। श्रमयन्त्वाशु मे पार्ष माच रचना मनेशः ॥ ७ चिरग्यवर्शीत तिस्मिनंगतीन चतस्मि:। प्रसोदेशेति च तथा प्रत आपस्तिरेव च । ८ इत्मापः प्रवच्ये व्यूतच समुदीर्येत्। र्वं बमार्कं ने क्वा ऋग्द बाधेय देवता: । ८ बाचमध्यस्ताच प्रपटेतु प्रयतः सहा ॥ १० इन्हेर्नुहुप् च तस्त्रैव ऋषियां वाषमर्थयः।

देवता भावद्रतस्य प्रत्यस्य प्रकारितः ॥ ११
ततोऽस्मित् निमयः स्वास्तः प्रदेश्वमध्यम् ।
प्रपद्मान्मृद्धंनि नणा मश्चायाद्धतिभिक्षंत्रम् ॥ १२
ययात्रमेषः ऋतुराट् सर्वपापनोहनः ।
नयासमध्यं स्वतं सर्वपापप्रवाधनम् ॥ ११
स्वतः विजिना स्वाता स्वानान् सौतवायमा ।
परिवक्तिं नवायास्त तीर्थनामानि सञ्चपेत् ॥ १॥
स्वतः स्वाप्तर्यास्त तीर्थनामानि सञ्चपेत् ॥ १॥
स्वतः स्वाप्तर्यास्त स्वत्यास्त स्वत्यास्त ।
स्वतः स्वाप्तर्यास्त स्वत्यास्त स्वत्यास्य स्वत्यास्त स्वत्यास्य स्वत्यास्त स्वत्यास्त स्वत्यास्त स्वत्यास्त स्वत्यास्त स्वत्यास्य स्वत्यास्त स्वत्या

#### नवभोऽध्यायः ।

🕶 १: परं प्रवस्थामि शुभामात्रमनिक्रयाम् । कार्यं कवित्रिकान्द्रके तीर्थमुक्त करस्य तु॥ १ चन्नु उन्हें च तथा प्राचापत प्रकीति तम्। च ह , काये सह नं देवं पित्र तक निम्हणकम् ॥ २ प्राचापत्वीन नीचिन तिः प्राश्रीवाञ्चलं दितः। दि: प्रन्टण्य सुखं पश्चादिद्ध: खं बसुसार प्रेत ॥ ३ च्हताभि: पूर्यते वि तः क्यडगाभि च भूमिप: ॥ 8 बमार्चाइ: गुचौ देशे प्राङ्ख्ख: सुबग्राहित:। उदङ्सुक्षोऽपि प्र-तो दिशक्षानवस्रो तथन् ॥ ५ खङ्गि: बसहुताभिस्तु हीना भे: फेन्-ुदुई: । वक्रिया चाध्यस्थाभिर इ खोभियपस्य भीत् । ﴿ तर्ज्ञनाष्ट्रुष्टयोगन स्मृश्चेत्रेत्रसर्वं ततः। चन्नु शनामिकाभ्यान् अवयौ नस्वस् प्रोत्॥ ७ कविष्ठाक्ष, ष्ठयोगव स्मृश्चेत् स्कन्यदर्यं ततः । सर्वाशमेव योगेन नाभिच हृदयं तत: ॥ ८ धंस, ग्रेत् तु तथा ऋडी यथा चाचमने विधी: ॥ & तिः प्राचीयाद् यहम्भस्तु प्रीत स्तेनास्य देवताः । त्रशा वियास वहस भगनी बहुशुश्रुम: ॥ १० गङ्गा च यसुना चेव प्रीयेते परिमार्ज्यनातु । नासत्यदसी प्रीयेते स्पृष्टे नासापुरदये ॥ ११ सा हे बोचनयुग्ने च प्रावेते इ. विभास्तरी। सर्वयुक्त तथा स्मृष्टे प्रीवित व्यनिकानकी । १२

खन्ययो: सार्थगादस्य प्रीयन्ते बर्न्सदेवता:। मुद्धं स्तु सार्ध नादस्य प्रीतस्तु पुरुषो भवेत् ॥ १३ विना यज्ञीपवेतिन तथा सुत्तिशिखोऽपि वा। अप्रचा जित्रपादस्तु आषाकोऽव्ययुचिभेवत् ॥ १8 विश्वित्वसम्बद्धाः एकद्वतापिते हे हैं। समनाभिस्तवाद्भिः के व शुहिमवाप्तुवात् ॥ १५ व्याचम्य च पुरा प्रोत्तं तोर्धमम्मार्कनं ततः। उपस्यू मा तस, पञ्चानान्त्रेशानिन घन्नेतः ॥ १ । बन्तबर्धि भूतेषु गुष्टायां विश्वतीसुकः। र्त्वं यश्चक्वं वयट्कार बावोच्योतीरभीऽस्तम् ॥ १७ वाचन्य च वतः पश्चार दिलाभिसुको वतम्। उदुतां जातवेदमं मन्त्रं स प्रचिपेतृ नतः ॥ १६ एष एव विधि: प्रोतः सन्वायास विजातितः। पूर्वी सन्धां वर्षसिष्ठं दासीनः पश्चितां तथा ॥ १४ ततो जपेन् पवितासि पितान् वाच प्रक्तितः। ऋषवी दीर्धमन्धाताहीसमायुरवाम्,यु: ॥ २० <ि प्राक्षीये धम्मश्रास्त्री नवमीऽध्याय: ॥ E ।

# इममोऽध्यायः।

वर्जनंदपविवाशि सम्प्रदक्तान्यनः परम्।
येशं वर्षे व हो के पृथन मानवा सहा॥ (
व्यवमध्यां देववतं शुह्रश्तास्त थन् बदा।
कृत्राकाः पावमान्यस्य वर्ज्ञवानिका एव च । १
समिष्टक्तप्रा चंव क्तीमानि शास्त्रतिकथा।
भारकान च वामानि गायकाः चे वर्त तथा॥ १
प्रस्वतत्व भारस्र तथा सीमवतानि च।
सविच्च वास्त्रत्वस्य व व स्क्रामगृतं तथा॥ १
ग्रावद्वनेमध्वेश्वराक्तिस्पर्यां मध्यवनम्।
गोस्त्रमञ्ज्ञस्य दन्नद्वत्वस्य सामनी॥ १

बोबि पुष्पाद्वदेशांव रषम्बर्षाध्वयं वामश्याच । यतानि गीतानि पुनन्ति जन्तून् जातिसारत्वं बाभत यहीक्ष्टेत् ॥ इ इति श्रकीये धन्मैश्राक्वे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥

#### षष्ट्रसंदिता ।

## एकाद्योऽध्यादः।

दित वेदपविनास्यभिष्टितानि रभ्यः चाविनो विशिष्यते। नास्यप्रमधेणात् परमं तब्बलेन वाहितिभिः परं होमः॥१ न धाविनाः परं वप्यम्। कृपार्यः निरोषः कृप्रपायिः प्राक्सुबः स्ट्यांभिन

न सावित्राः परं चयम्। कुषार्व्यामासीनः क्र्योत्तरीय: क्रूपपायि: प्राङ्सब: स्वर्थामिसखो वाद मानामादाय द्वताध्यायी तन्मपं कुथात्। मुवर्षे मिर्ग सता-स्माटिक-पदा-पत्र वीका चाकामगतमेनाचमानां क्रुगात्। ध्यायन् वामश्वत्वोपरि वा गव्ययेत्। आदी हैवतामाभं इन्दं सारत्। ततः सप्रवावचा हति-कामाश्वनते च शिर्या गायत्रोमावत्तेयेत् । तथास्याः विता देवता ऋविक्षिणामित्रो गायती ६ न्हः। प्रया-बाबा भूर्भ ब:स्वमे इंजनस्त प.सळिमिति वाह व्यः। बापोच्योतीरबोऽच्दं ब्रह्मभूम् वः स्वरीम् ॥ २ वयात्रिकां सप्याशं गायत्री . रमा मह। ये जपन्ति कहा तैथां न भर्द विदाने ऋचित् ॥ इ रध्यात्रा तु वा देवो दिनपायप्रवाधिनी। प्रतं जप्ता तथा सःतु सर्व्वतः स्मावनः श्रिनाः । बद्ध बारा मा क्यां पातकेश्यः मसुद्धरेत् ॥ ४ खर्यस्तेयी क्षत्रस्य असदा गुरुतल्पगः। सुरापञ्च विशुध्यीत सञ्चली न सर्वदा ॥ ५ प्रायायामवर्षे क्षत्वा स्वानकाचे ममास्वितः। अष्टोरावसतात् पापान् तत्वकादेव प्रध्यति ॥ 💰 बवाक्तिकाः बप्रवदाः प्रावायामास्त वीद्या। षपि अूग्रहनं मासान् पुनन्यस्रहः कताः॥ ७ हुता देवी विश्रेषेय सर्वकामप्रशयिनो । धर्मपापचयकरो वनश्यभत्तवस्ता ॥ ८ भाक्तिकामस्त जुङ्गयात्रःयहीमधुतः भाकः। इर्तुकामोऽपन्टखुच हतेन जुहुयात् तथा ॥ & मीकामस्तु तथा पद्मवित्वः काश्वनकामतः। मस्वर्षेस कामस्तु जुडुयात् पूर्व वत् तथा ॥ ३० एतगुत्ती क्तिनेन्द्री कुला तु सुबमाहित:। बायनगाइतहोमात् तु वर्जपापै: प्रशुच्चते । ११

पायात्मा अच्छोमेन पातकेभ्यः प्रमुख्यते । नकाकोकमवाप्रीति प्राप्त्यात् काममीचित्रम् ॥ (२ गायती चेव अननी गायती पापनाधिनी। गायनास्त परं गास्ति दिवि चेश्व च पावनम् । १8 इस्तायप्रदा हैवो पसता नरकानेव। तसात्रामभ्यसंदिलं ब्राह्मको नियतः प्रचि: ॥ १८ गावतो उद्यानिरतो स्वक्ये हु भोषयेत्। वस्मिन् न विश्वतं पापमः विन्द्रश्व भास्करे ॥ १५ वर्णनेव तु मंसिध्ये द्वाक स्वी नात मंश्रयः। कुर्यादस्यत दा कुर्याकीयो जात्ताग उच्यते ॥ 🔞 उपाशः स्याच्हतगृबः साहस्रो मानवः स्हतः। नीचे जिप्य दुध, कुर्यात् सावित्रास्तु विश्वतः॥ १७ मावित्रीषाध्यविरतः खर्गमात्रीति मानवः। भाविकोषध्यगिरतो मोखोपायच वि सनि ॥ १८ तसात् सर्वाययेत्रन स्त्रातः प्रथतभानसः । गायर्व च अपेहता। वर्जपापप्रवाशिकीम् ॥ १६ इति प्रक्रीये धर्मगास्त्रे एकाइग्रीरधाय ॥ ११

## दाइयोऽ यावः।

कातः क्षत्रकपस्तरमु प्राक्तमुको दियोन तीर्यम् देवामुद्देन नपयेन्। प्रव्यक्तं पुरुषस्य क्तं नीद्द-काञ्चलेन् द्वात् पुष्पञ्चलोन् भक्ताः। स्वयः क्रताप-स्वां द्वियःमुखोदन्तर्जासः पित्राय पितृयां स्राह्व-प्रकाश्मद्दे द्वात्। जित्रे पित्राय पितृयां स्राह्व-प्रकाश्मद्दे द्वात्। जित्रे पित्रामहाय पितानस्य स्मात् पुरुषात् पिष्टपच्चे यावतां नाम नानोयान्। पिष्टपच्चीयायां स्थायां दक्ता माह्यपचीयायां सुरुषां स्वान्तियायां स्थायां दक्ता माह्यपचीयायां सुरुषां स्वान्तियायां स्थायां क्रता सुद्धां क्रां स्वान् स्रोकाः।

विना रौष्यस्वर्णे न विना तास्त्रतिषंत च ।
वि । हर्मेश्व मन्त्रेश्व पित्रणां नीपांत्रस्त ॥ १
सीवर्णराजवास्था स खड़्गेगोड़् मरेस वा ।
हरामस्वयतां याति पित्रगान्तु तिलोहकम् ॥ १
कुले।हरूरः आह्रमहाद्ये नीहरेन वा ।
प्रवीम्हणकरेवीपि पित्रणां प्रीतिमावश्वन् ॥ ३

## वश्चर्वदिता ।

स्नातस्तु तर्पे यं कत्वा पितृवास्तु िवास्मया। पित्रयज्ञमदाप्रोति प्रीयास्ति पितरस्त्या॥ ४ इति प्रज्ञेचे प्रस्नेशास्त्रे दादशोऽध्याय:॥ १२॥

## वबोदगोऽध्यावः।

त्राक्षायात्र परीच्छेत श्वं कमीयि धमीवित्। तिवेत कमीब स । प्रे स्तामगै: पर्वाचम् ॥ १ जासाबा ये विकासीको वेद् सर्वातका: १.उ।:। ष्टोनाङ्गा व्यतिरिक्ताङ्गा ब्राक्षसाः पड्तिद्वकाः ॥ २ गुरुको प्रतिकूलाञ्च तथास्त्रतातिनञ्च ये। गुरुमां य मिन्दा व ब्राह्मशः प्रज्तिह्यकाः । इ सनध्यायेक्वधीयानः: ग्राचाचारविविक्तितः:। श्रदासरम युष्टः जाञ्चत्यः, पर्वास्तर्यकाः ॥ ॥ महक्षवेत्वतारी वक्तु चर्चीव सामाः। क्रिया: विकेत, पञ्चाकिको स्था पङ्क्तिप वणाः ॥ । त्र 🕊 देशानुसन्ताना जस्तदेयाप्रदायकाः। ब्रह्मदेवापति । इ ज्ञासाखाः प्रदक्तिपावनः ॥ ६ च्छा,यजु पारती यञ्च सःकां यञ्चापि पारमः। व्यथर्का द्विस्ता द्वार्थिक वा ज्ञान्यकाः, पर्वातापावनाः ॥ ७ निखं योगातो विदान समालोद्याप्रकाचनः। ध्यानग्रीको बतिविद्यान जास्त्रसाः पडिल्लपानगः ॥ ८ ही है व प्राङ्ख्यो बोंच विका **फरदमुखांकया।** भोषयेदिविधान् विप्रानं कस्मभयत वः ॥ ६ भोवधेद्धवार्ध्य कं ज्ञास्त्रग्रं प्रस्तिपावनम्। इम्रे कला तु मैनिदा पञ्चाद हो तु तन् चिपेत्॥ १० अच्छिष्टसियी कार्या पिक्ड किञ्चेपर्य वृद्धेः। अभाव च तथा कार्यमिकार्य - याविधि ॥ ११ भाई कला तु यंत्रम लगा क्रोधविवा जेता। उद्यासम दिकातिभ्यः श्रद्धया विनिवद्येत् ॥ १२ भोषपेदि व अन् (वप्रान् मन्द्रमाक्तानुसपरे: पङ्क्तिविदातानं। गेर्ड भीन्य वा भन्यमेव वा। व्यनिवेदा न भोक्तवं पिष्क्ष्यते नध्यन ॥ १३ उद्यान्धान्यान्यानि चैत्रदृष्ट्यभवानि च । पुर्व्याश्चि वच्ने नीयानि तथा प्रक्षंत्रकानि च ॥ १३

तोयोज्ञूतानि देयानि रसाम्बर्णि निर्म्मतः,। क्रमीक्रमं प्रदातयं कार्पासमध्या नवम् ॥ १५ द्भा विवर्क येत् प्रःश्ची यदानाष्ट्रसवस्त्रणाः । **इतेन** दीपो दासवास्तिलतेचेन वर पुन; ॥ १६ ध्रार्यं भ्रुग्गुलुं ददाद् इतयुक्तं मध्रकटम् चन्द्रव तथा द्वादिर्थं यत् कुङ्कमं शुभम् ॥ १७ क्ताकं प्रारम्भिष पक्ष सपनं तथा। क्षाकावार्वार्ताक्कोविदारांच वर्ष्णयेत् ॥ १५ पिष्पतीं मरिच श्रीय तथा वं विकन्धतकम्। कतम् लाम स्व व व प्रामन्त विवर्णयेत ॥ १६ राजमावान् मस्रांच्य प्रवासकोरदूवकान्। लोहितान् वर्ज्ञानियां बान् श्राह्ममीय वर्ज्य वेत । र व्यान्त्रातकवकोन्द्रलस्यकान् द्रिधदाहिमान्। सकीविदार्थकत्कन्दराजेग सधुनः सदा ॥ ३१ शक्तून् शक्रया साई द्या ऋाडे प्रयक्षतः। पायसादिभिरुत्तीच भोजयित्वा तथा दिवान् ॥ २२ भक्ता प्रमान्य व्याचाकात् तथा वे इत्तर्विकात्। किनवादा प्रसन्नातमा सानुजन्य विमर्क्क वेत ॥ २३ निमन्तिनस्त यः आहे भेषुनं सेवते दिवः। माई भुक्ता च दत्त्वा च गुत्तः स्थानाच्येनसा ॥ २८ कालप्राकं सह। प्रत्कं असि वा प्रक्रकत्य पा खडूमां में तथानन्य यम: प्रोना व धर्मा वत ॥ २॥ १ति प्रक्रीये धन्मेप्रास्त्री नयं।इप्रोऽध्याय: । १३ ॥

# चतुई बोडध्यायः ।

यहरति गयाचा प्रभासे प्रकारेऽपि च !
प्रयागे ने मिसाराये सक्तावन्यस्थते ॥ १
गङ्गायस्वयोक्तीरे तार्थे वासरकाटके ।
नक्तारायां गयातीरे सक्तानन्यस्थते ॥ १
वारायस्थां कृष्यते ने स्युतुङ्गे सहालके ।
सप्तारायेऽसिकृषे च यत्तर्ययस्थते ॥ ३
व्यं कृषेग् तथा रात्री सन्धयोख विभीषतः ।
व याहमाचरेत् प्राची क कृष्यां न च नजेत् ॥ ।
कृष्टिश्रास्थि विभीस्तकार्षे राहुद्यीने ।

विद्ववस्थिने चेव सर्वामानन्त्रमुख्यतं ॥ ॥
प्रीष्ठपद्यामत्ते ताथां मचायुक्तां नबोद्यांम् ।
पाट्य स्थादन्तु कर्त्तवां मन्त्रा पायसेन च ॥ ६
प्रका पुर्श्ट तथा स्थाप्तारीत्यस्य धनं तथा ।
शृक्षो प्राप्त सदा प्रोति प्रथक्कृत्ति पितामहाः ॥ ७
दित प्रकृति धनीक्षास्त्रे चतुद्देशीऽध्यायः ॥ १४ ॥

८ञ्चर्कोऽधावः । ह अन्ने मर्तो चैव विष्कानां दिकोत्तमाः। इत्राद्धाः व्हाद्धिमश्राति यो दिवंदसमन्तिः ॥ १ वैस्रिक्टता तु पुरुष्ठे सप्तमे विविवर्णत । **। जनने** सर्थे विश्रो दशान्त्रेन विश्रध्यति ॥ ० ह क्षत्रियो दाद्शाहिन वैश्यः पद्येख श्राध्यति। म सामेन तु तथा श्रुदः शुद्धिमात्रीति नामारा ॥ ३ ब राविभिर्माखतुल्याभिर्दर्भस्रावं बिश्चध्यति । स्याजातदन्तवाचे तु सदा:श्रीचं विधीयत ॥ 8 दे सहीर अत्रया प्राह्मितीये लक्षरक्षके। र संधेवातुपनते तु काश्वास्थ्यान्त मानवाः ॥ प्र । स्तानं बन्धकानामु तथेन ग्रूडकमनः।। । चन्द्रभार्थः: श्रहस्त घोङ्ग्राहस्रशत् परम् ॥ 🛊 । महायं समवानकेर् मार्व तलापि वानववाः । [ शुद्धि समकान्क्रिक काल काथा विचारका ॥ ७ ि पिरुवेपस्थि कन्या या रणः प्रश्नात्वसंस्कृता । र तस्यां कतायां नाग्रीचं कदाचिदपि ग्राम्यांत ॥ ८ । श्रीनवसीट्यदा नारी प्रमादात प्रसर्व बजेत। । प्रस्ते सर्वे तक्कमधीर्व नोपश्चान्यति । ८ ा समानं खल्बशीचना प्रथमे तु समापयेत। ं सासमानं दितीयेन धन्मेराजवची यदा ॥१० ' देशामरगत: मृत्वा सत्त्वार्ग मरखोद्धवी । ं बच्हेर्षं दश्रावस्य ताबदेवाश्विभवेत । ११ ' आतीते द्रप्रशांके तु तावदेव ग्रुचिभवेतु । <sup>1</sup> मधा संवत्धारे इतीति स्तान यव विश्वध्यति ॥ १३ बानौरसेद पुत्रे व भार्थास्त्रवातास च । परपूर्वास च कीस त्राष्ट्रास्कृ हिरिषेकाते ॥ १३

मातामहे वातीत तु बाचार्यो च तथा रुते। यहे बताश्च दत्तास कवाश्च च मार्च तथा ॥ १८ विनरे राजनि तथा जाते रौड़ितके ग्रहे। च्याकार्कपत्नोपुतं यु दिवहेन च आतुर्वे ॥ १५ मातुबे पचिषीं शति प्रिश्चित वास्वेषु च। सम्बादाशिक तथा बागूचाने तथा ऋते ॥ १६ एकरान विरान वा घड रान मासमेव च ग्रदाः सिपक्रवर्धानामग्रीचं क्रमत, स्ट्रतम् ॥ १७ मिषके चितिये पुडि: वड्र्नि वास्यस्य च। वर्कानां परिशिष्टानां दादग्रेऽक्रि विनिहिंग्रेत्॥ १८ समिके जासका वर्धाः सर्व स्वाविध्रेष्ठतः । द प्रशते क शुक्षेश्वरिकाच भगवान बम: ॥ १६ अविध्यतनामाभिक्तंतानामात्मवातिनाम् । पतितानाम भीच स सस्त्रविद्दुत्तास वे॥ २० बती व्रती व्रश्ना वारी स्वपनारश्च दोचितः। नाधौषभाज, कथिता राजाजाकारिसक मे ॥ २१ बस्त सुङ्क्तं पराभीचं वशी बीह्याश्विभवत्। व्यस्य शुह्री शृद्धिः तस्याय्यता मनीविभिः॥ १२ पराधीचे बरो सुक्ता क्रसियोगी प्रचावत । सुक्राज क्यियते यस्य तस्य जातौ प्रजायतः॥ १३ दानं प्रतियहो होम: खाधाय: पिलक्सी ह। प्रे तिपिक्क क्रियावक्क मधीर् विनिवर्शते ॥ १८ र्शत ग्रहीये वक्तग्रास्त्रे पचदशीऽभाषः ॥ १५ ॥

## बोड्योऽध्यावः।

स्वसर्थ भाजनं सर्वः पुनःपानेन प्रध्यति। भाजनं नैः पुरोवेद्या छोवनैः प्रयोगिनिः॥ १ मंस्रार्थं नेव पुष्येत पुनः पानेन स्वस्त्यम्। स्तिरेव यदि स्यार्थं तास्त्रमीवर्धराजतम्॥ २ प्राप्यकावत्तितं प्रसादन्यमा केवलास्थ्या। सन्तिरेव स्वस्तिः कौकस्य केवलास्थ्या। १ चारेव स्वतः कौकस्य कौकस्यापि विविद्धियेत्। सक्तामिकप्रवानां सुद्धिं प्रचालनेन सु॥ ३ सकाशाक्षेव भाकानां सर्वस्थाधसम्बद्ध स्था

श्चाकम्ब्रक्षकानाञ्च विश्वःनां तरेव च । प्र मार्जनाद्वज्ञपातावा पाविना यज्ञकमेवि । उत्थासमा ताथ पुड़िः सके नर्ग विनिर्देशित् ॥ ६ श्रयासनापवानाना सर्थम्य किः सेसारा। गुहिस्तु प्रोचगाद्य हो कार्कस्थक बोस्तथा ॥ ७ मार्क्कनादेशमनां प्राृद्धिः चितः प्रोधनत् तन्चकात् । सस्मार्कनेन तोयेन वासमां प्राइधिकाते ॥ ८ बहुनां प्रोक्तवाच्छितिर्भाशनां विनिद्धित्। प्रोच्चबात् सं**इतामः च** काष्ट्रामः चैव तत्त्रणात् ॥ ६ सिद्धार्थकानां कस्पेन प्रदक्षतमयस्य च। गीवाले: पलपगावामका चित्र ने तथा। १० नियासनी गुड़ानाच्य सदखान, तथा च। कृत्यस्कृतुमानाच अर्वाकः प्रांमयोन्न्था ॥ ११ प्रोत्तवात् किना प्राह्मिर्याक्त भगवात् यमः। भूमिष्टसुदकं पुद्धं तथा प्रान्य ्रिलासनम् ॥ १२ ः, वर्षामस्वरसर्दे हेर्क् ज्जिन्तानी नथा सदन । पाई नरोगनं तीयं सर्वरित सकाक मा। १३ पार्त प्रसारित प्रस्य प्राक्षाक्षाक्षा माने। स्ववकंत गौ: शुद्धा माक्दरिक्षि शुचि: ॥ १८ प्राच्या भाष्या दि, पूर्विक्यमुपनीनै कमकल्:। बातान: कथितं शुईं न त सुई क स्थ च ॥ १५ नारंग्याचीव वस्त्रभागी प्रकुमानी क्रामी स्वस्त्रम् । रात्री प्रवरणे इन्हें स्टमयाया महा कुलि: ॥ १६ शुद्धा भक्त खतुर्य इक्ति स्नाता नारी रचन्यता। देव कर्मा विका च पदमे हिन शुध्यति ॥ १७ रच्याकद्मतीयेन श्रीवनादा न व छाच नामंबद्ध नरः स्यु रः मदाः स्वानेन ग्रश्नि । १६ ु क्रमा सम्बद्धीयच नेपमलापर् तहा। उद्वतनासमा सार्वे स्ट्रा चेत्र समाचरेत्॥ १६ मेइने म्हितकाः सप लिङ्गं द च प्रकीर्भिते। एकस्मिन विश्वति हस्ते दर्शेर्ट भादा रहे ॥ २० तिसस्तु स्तिका दयाः खन्वा तु न्यस्यो वनम्। तिसस्त पादबोर्द्धाः भ्रीककामच अर्चदा । २१ भौचमेनद्गः इस्थानां दिगुर्खं त्रक्षकारिखाम् ।

दिशुक्क वनस्थानां यतीनां चिशुकं तथा ॥ ५२ ग्टिशका च विनिर्दिश निपर्क पूर्वते यथा ॥ १३ इति शक्तीये क्षमेशाको नोक्शोऽध्याय: ॥ १६॥

#### सप्तरकोऽध्यावः।

निर्धं विषवस्वायी कावा पर्धेक्टी वन । चाव:प्रायी चटाघारी पर्यन्तचप्रताश्चन: ॥ १ ं यामं विश्रेत भिचार्थं खडमी परिकोत्तेयत्। रवं कालं समास्थान वर्षे च दार्पो गते॥ २ रकासीयी सुरावाबी ब्रह्मणा गुरुतल्याः। व्रतिनेकेन प्राथमिन सञ्चापातकिनवा ये ॥ ६ यागमा चित्रयं चला देश्यं चला तु याचकम् । रतदेव वर्तं कुर्यादायमं विनिद्वयः । ॥ कूटबाच्य तदेवीका निचेपच पत्तव पः। एतदेव वर्त क्रुयां न्ह्रका च प्ररक्षाततम् ॥ ५ कान्द्रितामि: स्त्रियं इता मितं इता तथेष च। इत्वा गर्भमिक्शितमेतदेव वर्तं चरेत् ॥ इ वतम्य च दिनं इता पार्थिवचाक्रनाम्मम् । रतदेव वर्तं क्रुगाद्दिगुक च विशाहये ॥ ७ चित्रवस्य तु पादोशं तदई वैद्याधातने। बाईमेव बदा क्रुकात स्तीवधे पुरुवस्त्रथा ॥ प पादन्तु श्रद्धस्वायसिद्धागमने तथा। गोवधे च तथा क्रमान परदारगतस्तथा ॥ ६ ं प्रभूत हता तथा यान्यात् मानं कुथादिच्यायः। न्यार स्थानां बधे चेव तरहेन्तु विधीयते ॥ १० इता दिनं तथा सप जनग्रवविश्वायी ! सप्तर्त तथा क्र्याट्यतन् जासमस्या ॥ ११ व्यवस्थान्तु प्रतं इत्त्रस्था सां दश्रप्रतं तथा। बचाइत्यावनं कुमात् पूर्वा संवत्यरं तथा ॥ १२ यस्य यस्य च बर्गस्य द्वशिक्ते हं भमाचरेत्। तख तख वधप्रोत्तं प्राविश्वतं समाचरेत् ॥ १३ वापच्छा तु वर्धानां भुवसेव प्रसादनः। प्रायचित्तमय प्रोत्तं अस्तवानुमतं परेत् ॥ १८

विद्वा गीऽजासस्यापस्यो सीसानां रचतस्य च। भी जलापहरकी चैव कुर्मात् संवत्सरं जलम् ॥ १५ प्रा तिकानां घान्यवस्ताकां प्रस्ताकामासिवस्य च। प्रश्न संवत्यरार्ड कुळीत वत्रदेतन् समाहितः ॥ १६ मृत ह्याकारे च तकार्या स्थानामप्रशासकः। साममेकं वर्त कुर्याहन्तानां सर्पिषां नचा ॥ १७ क्षवणानां गुड़ानाच म्हलानां कुसुनस्य च । आबार्डेन् वर्तं कृथादेतदेव समाहित. ॥ १८ सौद्दाना देदलानाञ्च खुत्राकां चन्नेकां तथा। ह चा रकरात वनं कुर्य। तददेव समाहित: ॥ १८ 📺 सक्षा पवाक् कश्नं सदाच कवकानि च। क्ष नार्र सर्व ता सोसं विक्वराष्ट्रं खरं तथा ॥ २० 🛮 च गौधरकुञ्जरीयुच सर्व प सनलं तथा। 🔒 🛪 क्राचार कुकुट याम्य कु शत् संकस्र वन म् ॥ २८ 📲 मच्याः प्रथमखास्त्रे ते गोधाकच्छ्रशस्त्रकाः। 🛊 ह साङ्गच ध्रश्रकचिव तान् इत्या तु चरंद्वतम् ॥ २२ ह व ईसं मह्रको कार्क कार्कोलं साक्षरी टकम्। ह **। मतारांच तथा मता**गन् वताकाशुक्तवारिकाः ॥ २३ । ह चक्रवानं प्रवं कोनं मक्टूनं शुन्रां तथा। । । सासमेतद्वतं कुथाजाः कार्यः। विचारका । १८ 👣 राजीवान् सिंदतुष्टांच प्रश्नुकांच तथेव 🖜। । , पानेनरोश्वितो भच्छौ मतुख्येष्ठ परिकोर्निवी ॥ २४ <sub>प्र</sub> व्यवेचरां स्व क्ष्यजान् सुखपादान् सुविध्किरान्। · रक्कपादान् जानपादान् सप्ताद्धं त्रतमाचरेत्॥ २६ । तित्तिरिच मयूरच जावकच कशिञ्जरम् । । बाह्रींगसं वर्तकः च भन्धाना इ वमः बदः॥ ३७ । भुक्ता चैवोभयदर्तं सधे बग्रवर्दं व्युबः । । तथा सका तु मार्ख वे माराई वतमापरेत् ॥ २८ । श्वयं सतं रथामां भाष्टियं वावमेव च। ' ग्रीच चीरं विवताःया महिष्याच तथा पवः । २६ ' बन्धिम्धमेध्यं अचित्वा पच्चमु व्रतमाचरेतृ। 🛾 न्हीरांबि यान्यभच्चांबि तदिबाराभ्रमे वृघ: ॥ ६० । बप्तराज्ञं प्रतं कुर्याद् यदेतत् परिकौत्तितम्। े बोहितान् रच्छिंग्यासान् त्रवानां प्रभवंक्षण ॥ ३१

बैदबानि तथात्रानि तथा पर्ये दितच यत्। गुड़पक्कं तथा भुका बिरावन्तु वती भवेत्॥ ३१ द्धिभक्तच श्रुक्ते व यचान्यद्। रसम्भवम् । गुड्युक्तं भव्ययिता तकं निन्द्यमिति स्रुति; ॥ ३३ यक्गोध्रमनं सत्त्वं दिकाराः पथसाच ये। राजवाद्य कुळाख भेच्यं पर्या वितं भवेन्॥ ३८ मजीवाकामांस च सर्व यतिन वर्ष्णयेत्। मैवतामरं वतं क्वायात् प्राध्योतान् ज्ञानतस्तया ॥ ३५ म्द्रात न्या स्वा स्वा तथा रङ्गानतारियः। बहुस्य चैव चौरस्यावीरायान्त तथा स्विय: ॥ ३॥ कम्मकारस्य वंगस्य कीरस्य प्रतितस्य च। रकाकारस्य तन्त्रमञ्जलया वार्ड् विकस्य च ॥ ३७ कर्मेख वृश्वस्थ वृश्यायाः वितवस्य च गबानं भूमिपालानमनश्चेवास्त्रजीविनः ॥ ३८ बौनपामं क्विकामं भुक्ता मार्व नतं चरेत्। म्द्रस्य सततं भुक्ता वय्म।सान् वतमाचरेत् ॥ ३६ विश्वास्य च तथा स्थीयां मासमेषं वर्त चरेत्। चित्रियस्य तथा सुक्रा हो मासी च नतं चरेत्॥ ४० बाज्यस्य तथा भुक्ता माचगेकं बमाचरेत्। बय, सुराभा श्नस्या: पीला पर्च बती भवत् ॥ ४१ मूद्रोक्छिष्टाभने भासं पच्चमेकं तथा विश्व:। चित्रयस्य तु सप्ताइं त्राद्यायस्य तथा दिनम् ॥ ४२ खायात्रहाश्रने विदान् मासमेकं व्रती भवत्। परिवित्तिः परिवत्ता बया च परिविद्यते ॥ ४३ वर्तं च वहारं कुर्थाहात्याचकपचनः। शुनोिक्छ तथा भुका मासमकं वसी भवेत्॥ १८ दूषितं नेप्रकोटेच मुधिकानक्ष्रवेद थ। मिचकामध्केनापि किराहन्छ वसी भवेत् ॥ ४५ व्याह्यप्रसं यावपायसापूपप्रव्युक्तीः । सुक्षा तिरानं कुर्जीत अतमेतत् समाहित: ॥ ४६ नीक्या चैव चतो वित्रः शुना दरसचिव च । किरासन्तु वर्तं कुर्यात् पुंचितीद्रप्रनचतः ॥ ४७ पार्प्रतापनं वड्डी चिम्ना वड्डी तथाव्यधः। कुग्ने: प्रस्टच्य पादी च दिनमेकं वर्त चरत । -

चनिष्सु रंगे इला एडं पाबपरायसम्। शंबत्सर वतं क्रायाच्छित्वा पिष्यकपादपम् ॥ ४६ दिवा च मैचून कता साता दुरनते तथा। नयां परस्तिपं द्वश्वा दिनमेकं वसी भवेत्॥ ५० चित्रायावश्वचि दशं नदरमानि मानवः। मास्रोकं वर्त कुथा स्वक्षा तथा गुरम् ॥ ॥१ तथा विधेवलं पीत्वा पानीयं त्राक्षासस्या। बिराबन्त अर्थ कुथादामक्स्तेन वा पुन: ॥ ५२ ब्क्ष इत्यु प्रविष्ठेष विषयं यः प्रयम्हति । स च तावदसी पर्च प्रज्ञांचार जनायो जतम् ॥ ५३ धार्यक्षित्वा तुकाञ्चीव विषयं वश्विजस्त्या। श्वराक्षववापानेय मुक्ता चीरं व्रमं चरेत्॥ ५8 विक्रीय पाणिना नदास्ति नारिन च तथाचरेत् ॥ ५५ चक्कारं जासणस्योका लक्काः च गरोयनः। दिनमेकं वर्त कुर्यात् प्रयतः सुसमाहितः । ४६ प्रे तस्य प्रे तकायाणि कला है धनहारकः। वर्णाना यट्त्रनं प्रोत्तं तद्त्रतं ग्रयतस्र रत् ॥ ४७ लाका पापे न गूहित गुद्धमानं हि वर्डने। काला थापं वृष्यः कुर्यमन् पर्वदानुमनं जतम् ॥ ५६ खिला च न्यापदाकीर्ता बहुत्राघन्टरी वने। न वासायो वर्त कृष्यीन प्रायवाधभयान् बहा ॥ ५६ सती हि जीवती जीवं सर्वपापमपोस्ति। व्रते: सच्चे स्तथा दानेरिला मगवान् वमः ॥ ﴿• प्रारोरं धर्मसर्वसं रच्छोरं प्रयत्नतः। ग्ररौराष्ट्रवते धमीः पर्वतात् सलिलं यथा । ६१ व्यक्तिक सर्वप्राक्तावि धमेल आक्रयोः यह । प्रायश्वितं विजो ददान् खे ऋया व बहाचव । ६२ इति श्रहाये प्रान्तेश्रास्त्रे बप्रदशीत्थ्यायः ॥ १०॥

बहाद्योऽध्यायः। तार्षं तिषवस्ताने प्रकृत्यादत्रमर्वे सम्। निमच्चा नहाँ सरिति न सञ्जीत दिनत्वम् ॥ १ बीरासनं सदा तिले हास ददात पयस्तिनोम्। व्यवसर्वे वसित्वेतत् सर्ते बर्जावनाप्रमम् । २ नार्छं सार्वं मार्चं प्रातस्त । इसदाद्याचितम् । परं बाइक गामीयात प्राकापत्य चरन जनम् १ ३ काइस्वा पिवेदापकाइस्वा इतं पिवन्। नाचमुवा पयः पाना वायुभन्ती दिवस्यम् । १ तप्रश्चन्त् विचानीय देतदुः वदः वसम् । हाइग्रेमीयवासेन परा इ: परकोर्नित ॥ ५ विधिनोदशमिद्धानि समग्रीयात् प्रयत्ननः। श्रात्तृ वि भोदकान् साम जन्तं वादवसुचते । ६ विकारामलकेवीपि कवित्योर्थवा गुमी:। मासेन लोके तिलच्छुः कथान हिजसत्तमः । गौमार्व गोमयं चीरं दिव स्वि: कुशोदकम् । रकरात्रोपवासस्त शब्द् मान्तपर्व स्त्रमम् ॥ द वतेस्त बाहमधासी महासान्तपनं सहतम्। पार्द्यं तथा खका श्रक्त्वी परिवासनात्। **७** प्रवासान्तराभ्यासात् तुलापुरुष उच्छते । ८ गोपुरीवाग्रनी भूत्वा मार्च नित्वं समाहितः। त्रतन्तु वार्द्धिकं कुथान् सर्वपापापनुन्ते ॥१० मासं चनकतावृद्धाः प्रायोगाद वैयन सदा। इ।सर्वस्त कलाप्टानी वर्तं च।न्दायगं स्हतम् ॥ ११ मलं विदान् वरोद्धका जुडुयाचे व प्रक्तितः। अयं विविस्तु विश्वेयः सुधीमिविसलातामः। पापात्मनस्तु पापेभ्यो नात कार्या विचारका ॥ १२ श्चरुपोत्तमिरं शास्त्रं योऽघीते प्रवतः सुधीः । बर्ज्यपापविनिम्नुताः खर्गवोने महीयते ॥ १३ इति ग्रहीबे धमीग्राक्ते (हादग्री/धाव: ॥ १८

# शङ्कसंहिता।

## प्रथम अध्याय।

स्टि बीर संदारकारी खबश्रकी नम्सारकर चतुर्वर्शने हितने लिये प्रकु-ऋषिने ( धर्म ) बाह्य प्रकाश किया। यक्षन, याक्षन, दान, रध्यायना, प्रतिग्रह और मध्ययन-निप्रराण प्रति दिन यह कः काम कारें; विज्ञादनकी भीत कोई काम न करें। दान पाध्यवन भीर वधामास्त्रमत ान जाम ব্যক্তিয় ∞ीर .; यद्भन -य इ वेम्बलानिके अधिन छए श्व विव छःतिका विशेष कर्तव्य प्रकावर्गका प्रति-पास्त्र बोर वैश्व कार्रिका विशेषक्व कर्त्ते य कवि, गोवसूडका प्रतिपालन परि वाजिज्य यह तीन काम जाननः वाद्विशः जातिका कर्त्तवक्षे ब्राह्मकाँका लंबा और सत प्रकार के थि ता हा थी जि च महारा अस्ति धमसना चार्रिये। चना, सत्यवान्य, इन्ट्रिय-हमन बोद भीव - १न चारो कानोंमें ब्राह्म ा ज, चित्रय, वेश्व, ग्रूहादि यमी को समान वाधिकार है। दून चारी काभीने कोई भी शंतर विभेव नहीं। ब्राह्मण, खांबर, वैश्व-वह तीनो वर्ण दिलयन्द्र प्रतियाद्य 🖁 बानो इन तोनो वर्णा का विके उपन्यन संस्कार क्षीता है। इन तीनी वर्णका म् जबस्यन यानी उपनन्त-संस्ताह दृश्या जन्म यमभाना चाहिये। ब्राह्मण, चित्रव, तैम्ब-इन तीनो वर्णने उपनयन-संस्तादने ना ने उपनयन-संस्ताद या गायबोना उपनेय करनेयांचे काचार्यको पिना गीर पाविबोर्छ। प्रधान अपनी समभाना चाहिय। अवतन तेद्यास्त्रमें याधकार नदीं दोता वानो वेद्याट यायम् नहीं होता, तवतन ब्राह्मणोंको प्रदृत्ते बरावर समभाना चालिय। वेद्याट द्यारमा जीनेपर हिन्न समभाना वाहिय। १------।

प्रवस ध्याव समाप्त ॥ १ ॥

# दितीय मध्याय।

गमेने उम्पूर्णकार प्रमाय पानपर,
निवित्त-संस्तार करना कर्तव्य कवित हुना
है। गर्भका बन्ता "-सन्दर्भ पारसा क्षेत्रेपर प्रंचान 'स्ताय करें। यन्तान-सम्बद्धाः
ग्रेगेच यतो। क्षेत्रेपर नामकश्य-संस्तार
करें। चतुर्विर्णका युग्माचर संयुक्त माम
रखना चाहिये। ब्राह्मण जा नेका भाष्नस्यसंयुक्त नाम, चित्रव जातिका वच-संयुक्त
नाम, वैश्व जातिका वन-संयुक्त नाम भीर
ग्रुट्ट स्नातिका स्न-संयुक्त नाम भीर

चाडिये। ब्राह्मग्रहा कमुक द्यविद्यका प्रमुक वसी।, कारिया यसुक धन चौर मूद्र कारिका दाय-इसत्र द म्।म र स्था चारिय। चौथे मार्शने चर्नाहर्भन दानी किष्कामण- स्कार ; क्ठी माधने पन्नप्रा-प्रन- स्कार तथा किस वंशका जिस् वर्धने चुड़ा-संस्तार चीता ही, सब सभी वर्ष करना च क्षिष्ठे। गर्भसे च ठवें तर्हकी एम्प्रत्य । ब्राह्मणक्रमारका छण्नयन-संस्कार, गर्भम य रहवे वर्षतक हित्यत्वरार्का एवन गर-कं स्तार और र भेरी वारहते दर्भन वैद्याला स्यानयम्, शंस्कादः कत्रमः चाहिः। ज्ञाना-गाका रभेरे १६वें वर्षतः गीमाकात, क्रतिया गर्भे । २ वें नहीं नहीं माजान चीर वैद्यका गर्भने २४ वे वर्षतक होत्-क्षास सरसना क दिसे। इं गीयकान , सत दण सन्ते बाद हाध्योका संस्थ दर्बाककी चाडिये। तथकालमें स्प-म-न-कार न ो से ब्रह्माः, च*ि*व चीर वैष्य बन्तानगणको सावित्रीधांतन भीर ब्रात्य ; बानो सं । रिवह र सर्व . ही-क्षमा विवक्तित स्थमना चाहिए। ब्राह्म-याया बाढे एन्ट्रस वर्ष, स्वाध्यका कार्डे द्रक्तो इवर्षधीर देश्यका अन्दे तिर्देश दर्प-तक जानव-इंद्यार गीयक नामसे एक हुचा है। अप वर्याने को का वर्ष सक्त स्रए, उतने में उपन्यन कर्मरे गायलोंके **७८६थका वस्य यहात नहीं दीना, जिल्हा**ी

वह कास धतीत होने होने गावलीका चपर्वेष न करना चाहिके, गायबीको निवृत्त रखें। यथोक्तकालने संस्कार न होनंस, पूर्वीत तौभी वर्ष शावित्री-पतिन, ब्राह्म नामधारी शीने ब्राह्मणा-दिने कर्तव गायली अपादि-कामाने पश्च-कार नहीं रहेगा। ब्राह्मण, श्वांतव पोर वेश्य इन तीनी वर्णी के उपनवन-संस्कारक समय स्ंज विधना पड्ता है। क्रमशः अस र्राष्ट्र होगा, कि किस दूरांचे किस वर्णका म् ं बनाना घड़िया । त्राचाण व्रह्मानारा तो खग वर्ष, इतिव ब्रह्मवादीका वाध्वमे यां देख ब्रह्मसारीका क गचसी वस्त है; त्राह्मणका सन्द, द विस्व भीर प्रवाध-विसित दण्ड, चित्रवका ियास् किसीत् दशक्ष को ब રેજી કરા व्टिल्डिशिया इस्ट सोना चार्डिश । इ. ह्याप की जैधनक नीर्घ, च्रांत्रय सातिके ल्लंट परिमित दोई पोर वैद्य जानिक बानतक दीर्घ दण्ड दीना चादिछ ; दण्ड यात्र यानी भीषा लक्षयुक्त भीर पांचदग्ध न को। ब्राह्मणका बच्चोपबीत खर्दके स्तका, चिविका बन्नोपशीत चीमस्त्र-निकित और वैश्वका जगीस्त निकित होना च। दिये। ब्राह्मण पहले भवत्यव्ह प्रयोगपूर्वक, बचा- मवन्! 'भिचा देिष" स्तियों से "भवति ! भियां देखि" प्रवोग-पूर्वंक विचा करें। च्रतिय जाति "मिचां भवन् । दिश्वि" द्वतरह बोषने भवत् प्रवह

प्रवीत करे ग्रीर वेश्व जाति "भिचा देखि ; वदन्।" रक्षणरथ चन्तमे भवत् सन्दका प्रवीत करे। (—१२।

हिनौब वध्य:अ समःप्र॥ २॥

# तृतोय ऋध्याय।

माचार्या मारायकको सपनवन् हिनेके बाद वेद्याठचे होचित करें। को एक वितन सीक्षद विकाध्यवन काश्री कें, चन उपाध्याय करे जते हैं ब्रह्म करे शागा-वज प्रत्यूणने लठकर ीचाहि कसी स्थाप सर प्रतिव हो स्त न करते ने वाड पूर्व-स्थाति चामिने सोम करें। सबके पाट सोमाहि अवने ही बद्ध र लतान की अहि भीड-कर पवित्र भी सुनके पारवदाने किम-वादन करें। बार शहरवकी याचा से वि-नीत भावने गुन्देश्वः सुक्षः पदा देख ब्रह्मः जालि वृथि यायवन करें, (वेरए ठक्के सभय म ंव एक इरायुर्विक को बकाल विध-न। पड़नो है, असे ऋषिनगरे ब्रह्माफालि क भा है।) वेहवाठ शास्त्रा धीर समाप्त कर-नेके समय पचाव छचारचा करना पहेगा। यनध्या वक्षे दिन वतपूर्वक वध्यवन त्यान करना चाहिछै। चत्री हो, जनावास्या, पृश्विमा **षष्ट**ी पादि तिथियां, स्थी पौर चन्द्र-प्रहण, एव्हापल, भूदिकमा बःपव्छ अनन-कर्णका बबीच, ग्रानिश्वत, चिन्तिश् प्रभति, ग्रामकी ग्रनिष्ठलनक द्र्षटनात्रों की

उपस्थिति, इन्द्रवशाचा, सुरत, नेघगळान, वाद्यकोलायक चौर राज्ञेकः परस्पर विश्वष पारि वश्य न नानी अध्यवनके प्रतिबन्धक 🗮 ; बद्द सब घटनार्थ इ.तेसे भीर पूर्व-क्रित चार्व ति घटों में बध्ययम करना मना है। किसे व्यक्तिके थिसवीन वानी निर-स्कार करनेपर भी शति वेगपूर्व ह शध्यवन करता नहीं चः विधे। देवगन्दिर, बल्यी म, का गान, विवयस्टि और वशाधि शिद्धा चरें: ( शिद्धाकर लीटनेक बाद इय पैर धोकर) पवित एकी पूर्व बैठ गुरुनेवकी बाका से भोतन हर्वे । चाक्कार-शाना को गस-देवने रितज्ञण भीर प्रियं कार्ये करें। स्यं-धन्धा समाप्त करने ने बाद कार्यकामीन ो एकर समृद्धिया यभि एडन वर सुनवाका एभियालम अभी पाइनेशादि करें। मांत बच्चन ( बांख्नि जाक्ष्म), याद मोन, नृता दिया, प्रश्विष्टताः स्रीक्षनिन्द ीः स्वीरंश्यं यक्षार्यं व्याग सर् नेक्स प्राथत (प्रभंत रचित सूध कृषा भारतमा कोर विख्वादि एक वत वर्वन धार्या करं : ब्रह्मवःशे धामधान शोका इदः भूमिप्रका करें। वेद्विद्या खामां याण्य शक्ति थए सब निव्धति कार्यासम्ब करें। बुरुविने धनाहि इविचा इक यश्मत स्तान करें : १---१- :

ततीय बध्याय समाप्त १३॥

# चतुर्धं अध्याय।

इसके बाद धरमान्यवदा धीर मिल गीवजाता कन्या विधिवोधितकपर जाम करें, वानी विवाह करें। मात्रपचकी पचनी धीर पिटपचको सप्तमीनक करना च। स्थि। जाश्वा, देव कार्ध, प्राञाः प्रता, बासर, गासका, राज्य कोर क्षम प्रभाव चारि चाठ प्रकारके विशास है। ब्राह्मणोंकी प्रवय चार विगद भी। चित्रवीकी गामार्थ ग्रीर राज्य 'वदा ! प्रयस्त है। यमार्थित होनार यहपूर्यं न को कन्यादान चीता है, एवं ब्राह्मश्रिय यश्चभावीते दक्षिणासः कदने हैं। पुरोदितको कन्धादान निल्किका करन है :-विवाह है। गांदव ग्रदश हर जो कम्याह न श्रीता है छसे बादि किवाह कदते हैं। प्रशियत शोकर होनेवाली कत्यादामको प्राजापता विवास कसते हैं। वन ग्रहणकर जो , विवास श्रीता है, एसकी यासुरी विनास कदते हैं; दर-कत्या टोनोको प्रतिका दादा की विवाद कीशा है, उसे साम्बर्ज विवास करते हैं। युडचेत्रमें कुन कम्यारे विवास करनेका नाम शस्य िवार है। किसी कल्स कलासे विवाद करनेका माम पेपाद-विवास है। यब विवास है पैशाय विवाद की निक्रष्ट है। ब्राह्मणकी तीन जातिकी धन्या, चित्रवकी को जाति-की कन्या और देखाओं एक जातिकी कन्या

मार्था को सकेगी।ब्राह्मणीको ब्राह्मण-इन्धा चित्र-अन्या भीर वेम्ब-अन्या, चित्रवकी . चित्र बीर वैद्य-जारिको करण और वैश्वकी सिर्फ वैश्वकरण ही भाषी हो सकेगी। यहींकी मार्था सिर्फ यह-कन्या श्री होगी। विषद्धातन सीनेपर भी हिन्गण गृह कचाचे विशव न करें। च श्राहकत्याचे प्रस्त कतानको निकाति । नहीं। न्यःपदावण, ठच्चणीब, सब दिवा-कर समय सासिक्षीमें यो हा कोनेपक भी ब्राह्म स्टब्स स्वर्गा स्वीव प्रांतास स करें, चांजयकन्या, विशासके सम्ब धरग्रस्या वर्षः वेश्वान्ताः विशासकी समय प्रशीह यानी प्रतीद-गोताइन द्ख प्रथण करे। क्रिक्ट अन्तेशको स्त्री, प्रतिप्राणा स्त्री भीर गध्नतो स्तो भी भाव्या है। गुणाँच चम्पन भार्था। प्रसृष्ट ट खपूर्विक प्रतिपासनीया भीर सर्वदा ताडमीबा (वानी कोई चहत् पदगामिनी न हो) है। की भायाय बिवाकीर पालिता हैं; वसी धन्तीखक्या 🕻 : इसने चन्यया मधी । -१५।

चतुर्थं चध्यःव बमाप्र॥ ४॥

प ः म अध्याय।

यहस्वकी पांच सुना (कोवर्षिना-स्वा-न) च्छुदा, पेवणी, सपस्तर (समान्वीनी भीर यहीपकरण कुछ ) कछणी (समान बारि ), एर क्या ( जलका घडा ), रून यह यक्रे व्यवस्था वस्तु वॉमें सदस्यों की जीव-चिंदा चनिवासी है: उस औवस्थिक कतान पापपान्ति है जिमे गहला विकी दिन भी प्रचलचा साग न वरें। प्रचलच करतेने यहस्वतः पश्चम्रावस्त मान विबन्न क्षीता है। देववक, भूतवज्ञ,पिट-वक् बन्धवत भीर मनुख्यक द्रन एवं वस्ते हो एखबर बहते 🔻 नित्य छोत्र. थाह **रा**ेट है। यद्य विश्व है। अनुस्वत्य हरीन, वित्रयुक्त वेसमार, तन्त्रवक्त लीत श्वितिश्रक्षेत्रा यतुष्यश्रक्ष 81 वारपर्धः, स्वचारो, यन और दिस्ताम सहस्तं ? क्रमांगरे वयोचित्रकारे स्रोतिकारिये र कर रहे हैं। रहश्य श्री अगवज करते हैं, रहत्र छ हो तपन्या करते हैं, रहस्क भी दाता कीते 🦥 इसी खिंचे यह आयम स्व प्रायमीमें ये ह बायन है। जैसे छा मो ची स्तिनि प्रभु हैं, जैवे चतर्ज्याक प्रभु हैं, वेचे की कनिश्चनग राहरकोंके प्रभु हैं। के से स्वामिसेवा इत्र. स्विकां स्वर्ग प्राप्त चीती हैं, वैसे अतसम् या अपनास दारा चौर चन्यान्य वसी-अर्था हारा खर्गप्राप्त नहीं होशी। ब्रह्मवारोगणा. बार बार स्तान, नित्य सोन या चर्मिक द्यप्तिजनक साथी रारा सर्ग प्राप्त नश्री दोते. सिर्फ गुरुको सेवा दारा की अस कीते हैं। वानप्रसागणा, भाजनत्यान कर्नचे केंद्र खरीदाप्त होते हैं, वेर्ड धनिको गुत्र कः,

तीर्थसान-अमग्र चामा या नाना खर्गप्राप्त नहीं होते। दोगौनपा मैधन त्यागकर जेंदी विकि धाते हैं, वैदी विकि शिचा वा भीनवत प्रथवः निकात योग चयसम्बन कैंस पतिथि-सेवा हादा खगप्रःप्त कोता है, वैसे यश्वक्रमी दादा बा बह्रत र चिणा देनेचे या विक्र-ग्रुखा हारा ग्रहस्थनमा स्वर्धशाप्त नहीं होते। अतएव स्तियोकौ खारिसेता . ब्रह्म वादियोंकी ग्रुश्यव ; नामप्रस्वणगना भी नन्त्याग ; यो ियोंका स्तिपश्चिम श्रीव राइस्वमण-को गर्निधिसेवा स्रो प्रधान धनी समाना च दिये: धतिबिचेवा, गर्अस्थोका प्रधान क्षेत्र कोनेको वक्षण ख्व यत्र स रहस्त्रगण म हर्न माध प'तथिकी गाइत्, प्रमा शेव धन द रा छनका चलार करें। सामा जात्मण पास्तिनियमके धनुषार प्रातः चौर बारंका खर्ने चर्ल छोत्र छोन करें चौर बदानिवन इप-पौर्णमास वाग करें। वक, पशु बन्धन सीर चातुमास्यव्रत दारा बीर त्रेवाधिक या वार्षिक पन रहनेड बाज्यश्रुव हो ६२ को बर्च पान करें। गरीय दिल वैद्रवानरी नास्ती दृष्टि करें; गरीव दोनेपर मी शुद्रचे धनको प्रार्थना न करें चौर अभी प्यत चौक्रें दान करें। विदान व्यक्ति चपनी छत्ति चौर पेन्तक पुरोहित मो कोहै, कार्य बोर जन रारा विश्व योर जिनके घरीरका मांच दीखा

ह्मचा है यः नो प्राचीन है, सम्बं की वासन । रोज नक्ष भीजन करें, चथवा दिनके कार्यके बोग्य बन्धाना च। स्थि। दम् गुणीचे भूवित और भन्नीपम्स सलकर धन एपाळीन करने शहीको जात्राचा याजन बराध, वैसे भाइनिर्धि की प्रतिग्रह से । १-१८।

पश्चम अभीव समाप्त ॥ ५ ॥

#### बष्ठ अध्याय।

श्रास्त्र जब देखें, कि प्रशीमका सांग दोसा हमा दे भीर व विकार के व ्या -🕏, तथा पीछ असा हे, तह व अप्रया हाछ . . म करने में विशेष वन कार्य। स्वीत हो वन जानेपर राजी र जी. हो लहे घरने बख बीर वन जानेव" भाकी जीनेसे, एउँ साथ की तन साधव दास करिन के प्रधान न काम करें और वत्य-फल सूख प्रश्रति मच्च-हवा बाहरण करें। वनवासके सनव छो को द्रवा साधे, बन्हीं है पित्रवण बीद दे र-गणकी पूजा करें धीर अलों हे भो उड़ीने चारी प्रतिविक्ती सेवा करें। एमार्. -चित्त क्षोका ग्रामसे करत ग्रास भोजन चा दरणकर भी सन परें। नित्य वेद चध्यवन करें चौर मस्तक्षमें लटा विधे वान नी चौर न कराधे। नित्य को तपस्या दःरा यपनी देश सुखार्थः; धौत्रभावने भौगा कपड़ा पडने ; ग्रीपाकाखने पञ्चतपा सों, वर्षाकालमें खुले स्वानमें वाद करें,

वतुर्व या वह भागमें भोलन करें। सी शर हदा अनमें कालध्रत्या करें भीर ब्रह्मचर्या-पाश्चम करें। इस्तर स वानप्र-स्थायम ७३ वनसे कालवाधनकर दिखनण ब्रकाखडी बामी चतुर्शस्त्रमें सी। '---- ।

षष्ठ काणांश धनाप्त ॥ ६॥

#### सप्तम अध्याय।

'हः राषा नानः काम्यसं भेर सनीख क्" परा प्रदान स्व विश्वको पर कार्य । एक-स्व (सम्बद्धान हा त) कपनी देवने जली-ा कर्यन स्थानित पूर्विक लक्षास्त्रको की। ं व स्टब्स्बेका घर वसीर्वक बाद भूमधून्य ्रेग री ताल्ल धः द निष्णक श्रीनेकी अत अखन गाहि खावाँ उ**हेंगे,** मा में क्षा या चन्नु । तक वन्नी बहेगा, सन"इवा-कोल्यम अंक आर्थ सम प्र होगा धीर ्रेगोका पादयञ्चारण बन्द स्रोगा, तब वात-गण प्रयह विदार मंगने कार्ज वित्रण क्छ न विष्ट्यार थी खुसचित्र न शी, लो शिले, उसीसे जीविका निर्वाह करें। स्तयं पाक न करें और किसाध न करायें, किसीके घरमें बैठकर मोजर न करें। वितिशोंके लिखे अट्टी और चलाव्के पात िहिष्ट हर है, वा खद पाद महीचे मल हानने चीमे शुद्ध चौरी। वतिगण सम्मन-सम् परित्वागमर गमन करें चौर विफ

कौपीन मात्र पश्चने ; सनप्राचिशुन्य स्थानने वाध करें भीर लक्षां सन्धा हो, वक्षों रात विनायें। बादो सीर बच्हो तर र देख-कर पाए निकेष करें. बस्त इंटा पवित्रकर जनपान करें, अत्य दारा प्रवित्र वाक्य प्रवोग करें वाशी सुठका सेग्रन न व्या भीर स्रो धपने चित्तको प्रतित जान ७६, बैद्या को काकरण-यनुष्ठान अर प्रभृति गस हा । किंगा गर्दित अ**सा** त.कः यदि १६ अक्षेपन वर है मो ल 🔆 ुल वादखन मानं, मङ्ख्याक देशे में रे गण वा रामकृत का शीमें सां की, उसी पानी भी खक्षान करें। सक्ता कियों ै हिल-ः, चेश अर्रे भीडा ध्यार वर्गाणाः की े समान सक्ष्में। ध्यान शीर योगपरानस मिच्य मुक्त लाम प्ररेति। योगि भेने वित्तने संक्षमकी धारण करा है, इन्ट्रिकी का मंहार यानी वितव निवृत्तिका प्रत्याहा - के माममें समिति किया है। यो ग्यॉन बोगाभ्यास दारा छद्वस्य परनातान दमन-का ध्यानके नामरे ध्रमिस्ति किया है। भक्तक्रित खर्च अधा है, कि वही धान दव धीगोंमें मङ्गलदः वक है। हृद्यमें सव दिवताबोंका कथिष्ठान है, हृद्दने प्राणवायु षानिकात करती है, श्रह में स्योक्सांद च्योतिःपदार्धं समूच हैं; हृद्वसें । १-१६। चपनी देखको बर्णि और ओझारको छत्तरारणि वानौ प्रश्व क्षप कर्वेश शहरद्या प्योति सक्य

परमात्रा प्रकाश पायः करते 👻 ! यानी सहस्वमें देवनेव पदमात्माकी बोग राश दर्भन और निमायन बानी बोक्वार क्षप -इन दोनो आयां दारा हृदयश्चित विष्ण दिखाई देते हैं। चारी चीर हो सूर्ध प्रभृति हृद्य गौर मध्यह्नतायनने प्रवास्त्रति अव ४ हे हैं ; तक तेलारी बहुता-ंद तस्त :दार्थ प्रवस्तिति कर रहे दें ; एस तत्त्वम िया भवस्त्रित लग गहे हैं। ितनो सत्ता चीजें हैं, तम धवस प्रतान 🗝 🔞 🐧 प भारतास्वद्भप ौर जिसने मर परार्थ हैं, उन सबर्ध भी स्थ्रा बानी ा ट्छर्त्ति है। बीत मेज बानो बोनिगण वर्तामध स्त्र देखते हैं। वासदेव सुढ र्णाश्च इन्द्रवतीवर हों ंतः, कारण, जनको ल्ट्रियां पद्मा -यस्त्रहे मात्रत चौर विवय कता रहतो हैं। वही बताव्यक्त एस्व विश्वा, धातः यौग विश्वाता है। यश्वी पुशातन धम्मू यो मञ्जलका दे । यस प्रवरीरी जीव सुद्धा है। मन्नास्त्रके बाद प्रव्यक्त, चलत्वे कर तक्षेत्र पार सदस्कित चाहि-त्यत्रयी महाप्रस्वको धन्त्रवास्य आन यक्षत्रेसे स्टब्से मय नहीं ; एवं सहितका प्रम्य उपाव नश्रीं। पृथ्वी, अल, तेज, वाश्र चीर बाकाय, रुग पांची वस्तुधाँकी पछि-तोंको महाभूत समर्भे । यन, कर्या, लक, र्यमा यौर नाविका-परौर्में वह पांच चानेन्द्रिव 🕻 ; यब्द, खप, खर्थ, एव चौर न्य-वह पांच बुद्धके विश्वव है।

大京村東京 出版中外有的

पेर, सपस्थ, जीभ भीर पायु-धरोहरें वह पांच व सन्द्रिय हैं; नन बुद्धि, सहस्राद चौर प्रकृति-वश चार प्रव्यक्ति श्रन्द्रवांकी चपेचा परवर्त्ती चौर खेल हैं ; काता दन सब पदार्थींसे सतिरिक्त है, यही माला पस-व बीर पचीस हैं। साध व्यक्तिनग दूशसे बाबगत भी विस्ता होते हैं। बात्मा प्रम-श्रुष, पविनाधी थीर उत्तम है। बाता को शब्द, रूप, सार्थ, खप या गत्म नहीं, दःख नशी बीर सख मी नशीं। वही दिशाका परमपर है। जिम व्यक्तिका कार्यो-विजान, सगाम-मन है; वही प्रवक्त पार विचान परमपत्रमें जा पक्ता है। के मा-शक्ते कत सारके एक भागको बक्षक अ'ग-का एक भाग जरनेपर स्थके भी ग्रन भागके एक भाग कीचे पराव 🕏, प्रव बाद कुछ भी नहीं। पुन्न १। घर :-गति हैं ; प्रका हो पराक्ष्मा। वह एस व बर्जभूतमे व्यापककारी प्रवस्थित र **१के हैं। स्**ता-दर्शीतण सत्ता और प्रशास मुखिबल्डी दुन्हें प्रवस्तान किया करते है। १०-१३।

सप्तम प्रध्याच समाप्त ॥ ०॥

## • 💯 । अष्टम अध्याय।

चव वयामास्त क्रिवास्तान कचता है। पचती मही चौर जल दादा वयाविधि भीच करें। अल्लें निमम चौर एकाम चो वयाविधि माचमनकर तीर्यका सावासन

करें। वधी पविस्तार कहता हूं, जल पति वक्षाहरको भारणागत सो सर्वेपाप-चयकी लिधे तीर्यदान करनेकी पार्थना चाक्रिशः रह र ज सर्वयापविनाची Ħ तीर्थका बावासन करता हा ; सुभाषर चनुग्रहसर वह तीर्थं इस जलने सनिहित त्र योर अल्यामी सब वदरगणको -गानकर धनिक मावसे कहना चाहिसे,-'धव जन्दाधिवांकी भरणागत सीता है। धर्ने अप जिनायी चंशुमाली देव इताधन व चरकागन श्री करना चादिए, कि सन् ufa-वर्षे भी प्रविवतर है: -- में छन्के श्रद्या-गत दोता ऋं। चट्ट, शिल, सर्प, वस्ता यो र जन मेशी पापनामि विशास करें सोर सर्वतीभावसे सेवी वसा सहें, 'स्वित्राध-वर्णाः इत्यादि तीन मन्त्रः 'अगःते' यादि सार मन्त्र , यन्त्रोहवी पांड मन्त्र ; 'यन चाव वस मन्त्र घोर 'दहमावः प्रवहम' यादि सन्त्र एकारण करें। इनमें इन्ह ऋषि, विन्ता कादि भी कीर्त्तन करें: इस प्रकार दमार्जिक्कर पवित्रभावसे प्रत्यक चम्रवर्द-या सूत्र पाठ करें। अबके क्रस्, चनुष्ट प ऋषि अधनवेषा देवता, माववृत्त भीर पाप-चा रक्ता टहे स है। महाव्याहृति मन्त पाठकर मस्तकते जल हैं। जैसे यश्च-च ह बारा बेध कर्यपापित्नायक है, बेसे की अवनर्षेणस्ता स्व पाप विनाय करता है। इय विधिने धनुषार स्तानकर, वस वस्त परित्यागकर, धीन वस्त पश्नें।

बाद तीचीका नाम छत्वादण करें। जबतक वस्त्रनिष्णोड्न-खल प्रदान किया न छाछि, तबतक वस्त्रनिष्णोड्न न करें। इस विधिक सनुभार स्त्रान करनेसे मनुष्य तौर्य लाम करते हैं। ११५।

चष्टम चध्याव चमाप्त ॥ ८ ॥

# न्वम ऋध्याय। सारमन-विधि।

इसके बाद शुभ दावमन क्रिया करता इं। बार्च दाय भी क्रिशिङ्ग सिकी स्वामें बावनौर्य उक्त द्वया है, यंगुठेने म्हलने प्राकापत्य तोर्थं कथित इसा है। एंगलियोंके चग्रभागमें देवतीर्थ यौर तर्ज-नीक सुलदेशने िवा तीर्थ एता इता है। प्राक्षापत्य तीर्थ हारा हिजगण तीन बार जन-पान करें, बाद कि चिद्रवंत्र चंगुठेने मूल हारा मुंखमार्जनकर अलम्युक्त (वया-यथ चंगली दारा ) चन्तः प्रश्तत दन्द्रिय-क्किट्र सर्घ करे । ब्राह्मणगण, हृदयतक चार्र हो इसम्बार जलवानपूर्वेक चाचनन करनेसे शह शींगे; क्रव्हगत अन पान हा-रा चित्रवगण शुद्ध चौंगे; तालुगत क्य पान दारा वैश्वागण शुद्ध होंगे; शुद्रकाति भीर स्तियां हात भीर घाँठ सभी करने बायक जल दारा याचमनकर शुक्र होंगी। शुंच स्वानमें बैठकर समाहितचित्तरी पूर्व-सुख हो जातुक्की के वोचर्ग दाय दस वा

उत्तरमुख हो पवित्र मावसे किसी धीर न देखकर फेन वा बुजाभून्य जलपानकर एंगिखियों दादा भारमन करें। तज्जनी चौर चंगुठे हारा न क सार्थ करें : चंगुठे यौर यनामिका हारा कांखें धोष होनी कान सर्घ करें। ४ इम शोगोंने सुना है, कि याचमनके समय तीन बाद को असपान किया जाता है, उसकी दारा ब्रह्मा, विश्वा धीर रुट प्रश्रात देवगण प्रथम होते हैं। सुख्यार्क्त द्वारा गङ्गा श्रीर जस्मा प्रस्ता होती हैं; नाकना दोना छेद सुध अरनेसे पाखिशोकमारहय प्रश्न होते हैं। होनी यां विं सार्व करनेसे चन्द्र भीर साथ प्रकत होते हैं, होनो कान साध करने से बाय और यकि दोनो प्रथन होते हैं। दोनो कन्धे स्पर्ध नदनेष कव देवता प्रसन्त होते हैं। मस्तक सार्थ करनेसे बात्मा प्रस्त होती है। बन्नोपबीत धारण न कर विका बन्धन त्यागकर पेर न धोकर चाचमन विशा किये शुद्ध नहीं होंगे। जानुयोंके बाहर शाय रख हस्तापिंग जल दारा भीर मस्युक्त अल दारा याचमन करनेचे ग्रुद नहीं होंगे। याचननके बाद तीर्थ-मनाः करन वाहिंचे, बाद 'बन्तश्रहिं द्र मन्त्र हारा पारमनमर सुर्धामिमुख हो गायती रारा सवास्त्रिति प्रदानकर् 'उद्त्य' द्र्यादि मन्त्रपाठ करें। हिस्ताचकी यस्त्रा स्पासनान वस निवय सम्भाग चाहिये। प्रातःसम्बर्धाने समय खड़े होका भीर वार्यक्रमाक समय

पे बैठकर गायको-अप करें। बाद यथायकि प पवित्र मन्त्रीका अप करें; ऋषिगण रेंडोर्घ सन्धाकी स्पःम्ना करनेपी असस देंडोर्घ सन्धाकी स्पःम्ना करनेपी असस

नवम चध्याय समाप्त ॥ 🗈 ।।

# द्यम इध्याय।

इसकी बार सा वेडों ले प्रतिस सन्त्रमः सुह सहता छै। इन सह मन्द्रें ते ज्य बीर क्षेत्र हार्ग कत्र्यमण वर्षेदा प्रविज श्रीते 🐔। यधनवंशास्त्रतः ं/३व्र⁴सत्त. सत्यवनीस्यारस्य क्रम एडी स्रवस्य, पावमानीस्त्राध्युव, बक्षी क्रिपद्। प्रणा द क्रियस्क कारियोस्तक, स्तीरस्क, अप्रया-हानि, मात्रक मध्यम्तः आदली क्लीग्र त मन्त्र, पुत्तक्रत, भ वसन्त्र, क्षेत्रत, क्षी-चेय, बाईसता बन्त, व क्सक, त्रवनन्त्र चत्रद्रीमन्त्र, धयर्जादिश मन्त्र, त्रिश्चारी, मशावत, गोसूक, घ्रावसक, ब्लाह्मक, ब्राजन द्व ; यह ती र एवा इदिए, ' अन्तर, व जि-<sup>च</sup> ब्रत धोरवाभदेव रुक्त, बहस्य स्कार गर दर्नेके बाद जीवसमूच प्रवित्र होते कीर वह कारें, तो जातिसारत म अकते ₹18-61

दशम कथ्याय समाप्त ॥ (०॥

एकादम अध्याय।

वं विद्वसे पवित्र मन्त्रसमूच यक्तित हुए। प्रमासकोमी शाविको प्रधान होती हैं।

राधमधीसा मन्त्रमे उत्कृष्ट भन्त नशी, सधम-र्षण बन्त इन्त्रपूर्वक अलु हारा सीर व्यास्ति-चस्द हार। प्रधान स्रोम करें। खाविलीकी पपेचा नलाष्ट पानीय अन्त नहीं, कुपाय-नपर पानीन की, क्रायमव उत्तरीव धारण-पूर्वक क्षहरन हो पूर्वश्व स्रथे स्मिष् हो एवनामा देवताध्यानरत हो गावधीका लप करें। सुःर्गं, सन्ति, मोनो, स्मटिक, पद्मपुष्पका दल पदा-शेज शीर सहास, इन सब हर्यो के वचाम नारा शक्ताता बनायें। ध्यानकर व र्व । यभै श्रामाना भारतकर इ. वको संख्या रखें। आ की शारमानें रवता स्वि भीर छन्द्रा सार्ण अर्दे। द के बार बादि पणव और व्याह्नतिके प्र.श य तमें बिरोनन्त्र अ**हानपूर्वित गावला**-जय करें ( दरी प्रामायानकी स्थलकें गाय-क्षी के जबने अन्वस्त है स स्के ) इस गायली ने अविमा देवता, विद्वाधिक ऋषि, गावती क्रन्ट और प्रशासांक सः प्रशति समसाहति यां ज्योतिः प्रसृति विशेषन्त्र प्रचार त्याह्मि योग प्रशेमन्त्र साथ जो लोग गायत्राका अरकारत है, उन्हें इस-काल या परकालमं कोई भव नहीं रहता; दय बार गायलीका जय करनेसे एकदनका क्रिया पाप नष्ट होता है : सी वार गःयवी-वा लग करने है पायसमूत्र नष्ट दोता है; **उद्ग बार गायक्षीका अप करनेसे, यज्ञा-**नकृत सभी पार्विच मनुष्यों का चलार चीता

सुवर्णस्तेयो, कृतप्त, ब्रह्मस्त्याकारी, विमाहगमनधील भीर मधाणवी पापी समी समय एक लाख गायताका अप करनेसे शुक्ष होंगे। स्तानने समय समाहित हो प्राणायामस्य करनेसे हिन रातमें की हर्ष पापराधिये उसी चया मुक्ति मिनती है; एक मासनक प्रवाच भीर व्याद्धितियुक्त गावठौप्रामा वाम शेल सोलाह बार करते है भ ्याक्त्याका पाप इर होता है हारा विशेष क्रवंचे क्षेत्र करतंचे प्रभिलाषाधं पूर्ण होती हैं; वः नप्रस्थ : न-वाशी मलागिया गायलो देशो सब याप चय जरतो हैं: प्रान्ति-प्रमिखाको व्यक्ति प्रवित की गायको दारा चयुत संख्यात क्षेत्र नर्दे। याम्य दर्णे कि वित्र गावती दारा एक ष्टोम आरं, सम्बद्धि चाहने ताले सन्त्य गाव-को दाशा पद्माध्य श्रीम करें. बादमा हा-नि नेको इच्छा करनेशासी বিজ্ঞ ब्रम्हवसंबप्र।सिने इच्छूक व्यक्ति पूर्वीत प्र गर्ब सम्मादिन हो छुश्युक्त विच हारा श्रोम करें। गायही दारा चयुत्रसंख्यक क्षेत्र करनेचे सह पापों से मुता कोते हैं। पारात्मा चारमी एक पचतक गावलो दारा श्रेम करनेसे सब धः पेशि मुक्त हो ब्रम्हलो-क प्राप्त होते, बधवा छनकी सव इच्छारी पूर्ण कोती हैं। गावती जननी सका चीर बद पापविनाय करनेवाको हैं। की प्रयेश स्वर्गमें सीद मत्तालोकमें

एक ए पविश्वकारक चौर कुछ नरकार्यवर्ने पतित खीगोंको गायतीहैवी इस्तधार वापृष्वंक एकार करतो हैं। इशे-लिये ब्राह्मणगण निवमी और पवित्र हो प्रति दिन गायलीकी छपाछना करें; देव नीर पित कार्योगे गावलो अपनेवाले बादमि-यों को ियुक्त करना चाडिये, जिस्र तर्ह स्यदिवर्ग जलरावि स्व जातो है, उनो तरद गावती जानेवाले बाइमीके पाछ पाइ नहीं रहता इसमें बन्दे स नहीं, कि ब्राह्मयागा गायबा-अप तारा हो विद शीत हैं। ावत्री कपंचाले ब्राह्मण करा काम करें ठान करें, किल्तु उन्हें ब्राह्मण वव्दका प्रतिपाद्य रपांश जन धतगुण प्रख्हाता मानय-अध स ःसगुध पा ज्ञाता विशेषतः सः विवी-अप जंबी करना नश्री चाहियी बाजियी जपनेवाले यादमी खगलाम करते मो व प्राप्तिका उपाय जान गायवी-अपने फलको इवत्ता नहीं, इस्रिय सव यत्रवे स्तान भीर पवित्रवित्त हो मिता-पूर्वंक सब पार्थाका विनाम करनेवासी गायतीका छप करें। १-१८।

एकाद्य बध्याय बनाप्त ॥ ११ ॥

# द्वादश श्रध्याय।

स्तानके बाद गायत्रोका जपकर पूर्वतिय दी दियातीर्थ दारा मर्घ्या प्रदानकर

देवगणका तर्घण करें। रोज पर्वस्ता-मना दारा भक्तिरे कर्या कोर प्रधान्त्रश्च समर्पेण करना चाश्वित, बाद विक्रा-बश्चस्त्र दो दिवामुख हो बांघांके बीचमें हाथ रख पिततीर्थ दारा याडीय रीतिक चनुसा-र पित्रगणके एक् स्थे र व्यं निरीप करें। पिता, पिताम्स, प्रचितामस, प्रश्ति तीन प्रकृष चीर माता प्रश्ति तीन जनकी तीन तीन चर्च प्रदानकर माताम-ही प्रशति तीन कर्नाकी एक एक चन्त्रांख प्रकान करें। इसने बाद पितपद्म चौर शाह्यप्रवि जी नाम माजूम हों, उन्हें चौर गुन्गण, पालीय, बान्धव भीर सम्हतूगणका तर्पण करना चाहिये। विना चांरीकी पाव, सुवर्णपाव, नाम्त्रपाव, निल, दर्भ भीर मन्त्रके तर्पण करनेचे वह विद्यगणका हिर समझ महीं होता। सुवर्णपाव, शौष्यगाव. खडुपात, चौदुखरकाष्ट्रिक्सितपात चाहि हारा पित्रगणके चहे अपने तिक्युक्त कल प्रदान करनेरे, वस चचव फलजनक सीगाः चन प्रभृति हवा किंवा जल, दूध, मुख चौर फल दादा प्रति दिन पित्रगणको प्रयन्त करनेके खिरी श्राद करना चासिये। स्तानके बाद तिलयुक्त जल दारा पित्रगण-कातर्पेण करनेसे, पिल्टबंशका फार प्राप्त श्रीता है भीर तर्पचा दाशा पित्रगचा प्रशन्त चीते हैं। १-8।

हाट्य यध्याय समाप्त ॥ १२ ॥

# त्रयोदश बध्याय।

धनीच व्यक्ति दैवकायीके विषयने ब्राह्मणीकी एक चा बरें. पितकार्थ **चपस्थित** होनेसे सक्तमार्ग हारा पशेचा करें, यानी वस परी चाकर है खें, कि वह मना सानते हैं, कि नहीं। को ब्राह्मण एकामधील धीर जो ब्राह्मण विज्ञी-व्रती यानो विल्लो के है निस्तत्व रहकर सिंगाकी चेटा करते हैं भीर थी ब्राह्मण घठ, बीनाइ वा चतिक्तिाल हैं, उन्हें पंतिष्ठक धनमा-ना चायिष्टः को ब्राह्मण गुरुवा विरुव-चरचा करते हैं, को ब्राह्मण चानिका स्त्यान करते हैं भीर जो गुरुहत्याकारी है, छन्हें भी पंतिदृषक बनमाना कार्दिये। स्रो स्व ब्राह्मण प्रमाध्यायने दिन प्रध्ययन-थील चौर को भी वाचारश्रम्य तथा शहकी दिये अजर क्से विदित हैं, उन्हें भी एतिह-वक सबसाना चाहिया। को सब ब्राह्मण षडाइने बाब वेट बध्ययन काते हैं, जो ऋग्वे र जाननेवाले, सामवेश जाननेवाले, को विचारिकेत तथा पन्नामियुक्त 🖣, उन्हें गंकिएवित करनेवासी समभाना चास्थि। वास्त्रविवाश्में विवाहिता प्रतिके धन्तान, उप विवास सन्यादाता भीर पति, वह सब भी पंतिपावन ब्राह्मण है। जिन ब्राश्वाणीर ऋग्वेद, वजुर्व्वेद घोर सारवेदको सोमात्क चध्ययन किया है भीर किन्होंने सबर्वेंदेह सध्ययन किया है, वस

रोज भो एं कियावन 🔻। स्त्री ब्राह्मण 🛦 बोगाखान करते 🕏, सोष्ट्रा, चश्म चीर काञ्चनसे समजानी ध्यानपरावना, पण्डिन, निवमी, जानी बाहि हैं, वह को एंकि-पावन हैं। देवपचमें पूर्वमुख हो विविध बोधितकापने ब्राह्मण चौर पिटवचमें उत्तरमुख तीन ब्राम्हणांको भोजन कराना मास्यि। प्रसमर्थ स्रोते । देवपञ्च यौरः। पिटपच दोनोसे चौ एक एक ब्राह्मणको भोजन करार्थ। चत्यन्त चरमर्थ होनेसे देव घीर पित दोनो पच मिलाशर ब्राक्षण भीक्षन कराधे। खबाबिहित देशमें पनाहि निवेदनकर, यन्तमें वह धव हुव पनिमें निचेष करें। डिच्छिष्टपावानाको पास पिक्डदःन करें, भीवता चीर क्रोध त्यागकर खाद करना चाहिये, चया चन्त्र रिजातियों को यहा-पूर्वक रात करें। गत्म, माल्य चौर पनुलेपन द्वय दारा विधिबोधितस्त्रपंचे कदार्घै। चल्लारकर श्रीतन पंक्तिच ब्राह्मण चपने घरने उप्रगस चौर निगेस, वेत्यहच्छात पूज गौर पर्वतनान पूज यादमें परित्याग करें, जबभूत लाल फूल भी दान करें। नये नेवलंग्नके स्त, कईका सूत्र दान करें, विदान व्यक्ति चना-इत-ध्या-ध्यात इया परित्याग करें, इत पथवा तिल्वो तेल दारा दीपदान करें। घ्यके लिये घुन सोर मधुयुक्त गुग्युख दान करं, तुङ्गमयुक्तकर चन्दन मी हैं।

हवाक, भांब, स्प, कुषाण्ड, यजाबु, बर्ता-कु भीर को दिइ र दान न करें। पिपाली, निर्म गोल बार मूल्ट्रच, बनावटी नमक चीर वचा परित्याग करें। मस्र, की । इषक, कषत्रक्षे निर्योग यासके काममें त्याग करें। याम्नातक, खब्छी. सलक, रहा, राज्यित, कन्दराज, मधु, यस बोर चोनी-- वच चव द्रव्य यादकार्थिने यतने पाय प्रदान करें। उक्त पायसादि दारा दिखगएको भोजन करा. चादमनके बाद दिच्या दें, भित्तपूर्वंक प्रयाम भीर यभिवादनकद हुट्डिसचे पीके पोके जाकर विश्कीन करनः चाहिये। स्रो ब्राह्मण निमन्त्रित हो, आदान मोजन, खाइकर स्त्रीसंसर्ग करते हैं, वह ब्राह्मण महापाए हाशा लिए कोते हैं। धर्मायास्त्रक वनने करा है, कि काख्यान, महायत्क मता व, पश्चितियोवका गांच, खन्न-मांच पाहि चाद-में देनेसे यनन्त फलकानम हींगी।१०-२५।

व्योद्य प्रधाव समाप्त ॥ १३॥

# चतुर्द्श अध्याय।

गवाचित्रमें, प्रमास्तीर्थमें, प्रव्यासमें, प्रपागमें, नैमिवार्य्यमें, गङ्गाके तौरमें, यसनाके तीरमें, समरक्षण्यकतीर्थमें, नक्षदातीर्थमें, गवातीर्थमें, वाराणकीधाममें, कुरुचेत्रमें, श्रुतुङ्गमें, महाप्रवमें, सप्तार-यसमें कौर पश्चिक्वभें की दान करेंगे, वह यनन्त प्रमान के शेगा। स्ते क् श्रेमने, रातिके यमय थोर होनो यम्प्रकी को व्यक्ति यमय थोर होनो यम्प्रकी को व्यक्ति याद न करें; स्ते क् हें यमें गमन न करें। गमन्द्राय:योग्से स्थ्ये योर चन्द्रग्रहणके यमय, अश्वाविष्य-स्त्रा-न्ति योर मान्ति प्रमान के प

चतुद्देव चध्यात्र समाप्र १ / १ ॥

# पञ्चदश अध्याय।

की ब्राह्मण सामिक योद विदाध्यकन-निरत है, वह स्थिएडचार्निको अभव भीर द्धवीव मदन यथील सोगई विशाव भागका शुद्ध होगी। प्रध पुरुवत क चानिधांमें परसर स्विण्डता रचनो पविषद्ध चातिकी सन्ध भीर मरवासे ब्राह्मण द्य दिनेतिक ष्योव मांगक्त गुढ होती ; चित्र बार्ड (इन, बेम्ब वन्द्र व दिन भीर-भूट एक मानतक बर्भाच भोगाव श्रुद होंगे। विश्व जातिका को बचीस्काल एता इसा, एसकी बोचमें शुद्ध नहीं होती। गर्भस्राव दोनेसे, जिस माध्ये गर्भसाव

होगा, उर दमवर्षे एक मायतक स्तिका यधीन भोगकर शुद्धि सोगी, गर्भसावरी म लींांको पत्रीच नहीं होता; सन्नातद-ना बाबककी मृत्यु श्रीनेमे स्यामीच धममना वाश्विय यानी स्तान करते शीसे यत्र होंगे। चूड़ा न हर, वालकको गत्य होते च याने ही वर्षने मृत्य होने में एक दिनतक भाीच समझना चा'छेछे। सनुप-गैरदाको छः वर तौन नावको भीतर जानका सता ्योग । **या**च्याहित क**न्याकी** शत्य = ने**से** १३तन्म ३ वित्रशीपण्डको किराय संबंद होगा धीर परंस्कृत शुद्रशी सत्य होनेन स्विष्डार्शको विदाल प्रयोप 🎨 रोगा। रोख्य दर्धने बन्द श्रूट आसिना विवाद न नेत्रह भी सत्य शीने व प्राच्छ-वगरी एक सस कारीव समसना चाहिंस, इत विषयों चिन्तः करनेका जक्तरत नहीं। की कन्या विवासके पत्रले पित्रमहने ऋतु-मतः इन्तं दे. उसही सत्य होनेस, एसके-मरण योचको कमा यान्ति नहीं होगी वा-नो विविवादित सन्याका रज्ञोहर्भन प्रत्यन्त निविद ६५माना वाहिए। यदापि उन्धवर्ण स्ता किंछी ही नवर्धा गर्भीत्यादन करा सत्तान प्रथव करती है, तो एक्का एस सन्तानके जनन चौर मर्गका य और अभी निवृत्त नहीं हीता दानी हीत-वर्थ हारा उत्तश्वर्धमा सन्तानीत्वाहन गतान्त निविद्य ै। १-८।

चारीच शोनेसे, प्रथम धारत्य प्रशीचकी. शोगी! विशेषमें आका वर्ष या सीवका महत्ता यः सदन राभी र रो, ते व्यवस मिलनेके बाद के दिश्मे व्यवहार दिन वहकी रहें, उन्हों सई दिनोंनक प्रभीय श्रीत कर- । काली है। उसकान से पतन, सामग्रवेश ना सोगाः दश दिल्की बाद खबर भित्त- । या जल म्वेम भ सत्य मुख्ली प्रतित श्रोतिष नेसे तोगरिन अलायको र न्या १ का वर्षके बन्द्र रहद कि सने के कि स्वास व शुद्ध श्रीति। वद स्ट्रां श्रीचके विषयमें जानें। एक एकिने बाह जनन नीय है खबर मिननेसे फिन दशी नहीं सीत । िध प्राची की क्वा साम कि को साथी । अधिक कि विकास साम के कि की अस्त की इसरेओ र अभिना और इसरेका मुर्वितिबन हिता भाष्ट्री। इर टाई बर एने जिल्लाक समीन होता। मात्र मन्त्रों सृत्य है, चाचाधीको कमृत्य केंद्र दहि दगा अस्ता विद्यादने मरे. तो सीत व, थिय और विनामताकी विदाल कक्षीच होगा। राजाको सत्य्रे अधने घरमें दौडिसका ! अनाम वहीं कारत खाम होती है। जन्म होनेंसे, धावार्थका पत्ना या प्रतक्ता । प्रतिग्रह, होम, खाध्याय घोर प्रतिक पिक्क-मत्य्वे एक शांत वर्षा व होना । बातु वक्षी । दःन व्यतीत वर्षी वर्षे पित्रगणका मृत्युचे पश्चिणी वयीच श्रामा। धिष्य, पुरोस्ति, बास्वव, ब्रह्मवर्थ्यपूर्वंक वेद्यास्त-मा पदाध्यायो योर साङ्गवेद-प्रध्याको छा-त यादिका एक शास्त्र वयौन क्षोगा। शह ,

वयौन होनेसे प्रश्वे जो समीच होगा, । प्रश्ने स्विष्ट चतुव्वर्माने सनन-सर्वास उधीक हारा दसरा चयीच निवत कोगा। विकासन ब्राह्मणको एक दिन, तीन दिन, यम ऋषिका यस ताक्य है, कि दो अधनाम ं उ: दिन धीर पूर्वी कामी दम 'दन अधीन स्त हुआ है। च्रियंत्र संविद्ध होनेसे हिताय कातग्र, ज्योदके राय निर्वत्तः ब्राह्मणा छः दिवदे शुद्धि यौर यथ तर्ग-को बारस दिनमें शुद्धि मिलेगो। जाह्य के अन्य-स्टम्से सव वर्ग द्वा के जि-ने शुत होते। तद वाते भगवान वमशी ंबदा इच्छे:पूर्व अध्यक्षात वा विद्यालया-तमे (नचन इं नेस यात्मधानो ग्रीर प्रतिनग-सकर बर्धात ल्री दशासित, हरी, ब्रह्म-दरी, स्वम रही चन भी गाना है बाजा-बार' अ त्रवींको सबीच वनी होगा। ्रहरे परीयभ सोखन सरमा है, वह म कश्चि होगा। यश्चि व्यक्तिकी ्राप्त को चित्रसभी भो शुद्धि होगो **दूसरेका** यथीयमें भी वर्ग करनेसे समुख कुनियोनिमें डतान होता है। जिसका चन खाकर सत्य होती है, उनको स्रो करत हो, दुनह निषिष्ठ 🦠

# बोद्ध बध्याय।

स्व महोकी बरतनीकी बश्चि होनेसे सनमें जिर पाक करनेसे शुद्ध होंगे। मृत्र, विष्ठा, शूत्र, पीप भीर रत्त भादि दावा संस्पृष्ट होनेसे फिर पाक दारा शुड चर्म महीका पान त्याग वसी होंगे। मसमुवादि राहा वदि करमा छोगा। तांबे, बोने वा चौदीका पाल सृष्ट हो, तो क्रिप गढ़नेसे शुद्ध होंगे। सिवा मलमृता-दिन चौर किसी पत्र प्रकारने चस्पश्चरे साष्ट्र कोनेचे जल दार। धीने कीसे शुद होती। तांबेका पात, शेवेका पात भीर रंगा इया पाल यश्विख्ट होनेसे यन्त-रव चंग्रुता कल दारा शुढ शेगा। कांचे चीर बोहेने पात बशुनि होतेरे चार से बोनेसे शुद्ध होंगे। मोतो, मणि बौर मूंगे बादि बश्चि घोनेसे घोनेसे हो शुह होंगे। चड्ड वे पाल, पत्थरके पाल, याक, मूल, फल ' बोर दिद्बसमूह बशुवि होनेसे धोनेसे शुद्ध स्थि। वजीय पालेंकि पश्चित क्षेत्रेसे वज्ञाञ्चन दभय मल लेनेसे शुल होंगे। क्षेत्र दारा स्पृष्ट दोनेसे, गर्म अस्परे घो हास्त्रेसे शुह्र होंगे। यथा, बादन घौर शाटका घट पाहि पशुचि श्रोनेसे सुधाने किरण हारा शुब होंगे, वजकाश पो खण रारा शुध होंगे। मार्जन रारा घरको शुद्धि सोगी, बन्यबद्धपरे शार्जन खितिकी शुडि चीगी! अस दारा वस्त

शुच होंगे। प्रोचण हारा राधिकत धान्यों की शुद्धि निर्दिष्ट हुई है चौर एकक राधिकत द्व प्रोक्षण हारा शुह होंगे। तचग हारा काल शुंब होंगे। सफेद बर-बांकी शुद्धि कथान यानी भाजनेसे होगी, ग्रङ्गमव भौर दन्तमव द्रवा गोपुक्क दारा शुद्ध होगी, फल दारा निकित पाल मृङ्गवि-बिष्ट जन्तु भी के साड़, कथ चादि निधाय-धमूब, गलीका गुड़, खबण, जुसमाके पूख, मेधारिको लोग खोर इद्दर बादि वीलें प्रोच-ण करने चे शुद्ध होगी । वह शुद्धि वम ऋषि दारा कथित द्वर्ष है। ट्रवर्गी, द्ष-गन्ध भीर दुष्टरस विजित अन्त शुक्र समझा-मा चार्डिशः दुडवर्यो।हियुक्त जल पशु-वि सम्भाग चारिय। मदीका जल सर्वदा शुद्ध योर द्वितनक सम्भाना च दिशे। वेचनेको लिध रखो हेर शे हेर शेहें शुद्ध धमभी । यश्व प्रश्ति जन्त यो के मुख गृह, गायके सिव। मुखके चौर सब मझ शुद हैं। जायम वानी घरमें विली-को शुद्ध स्थमना चादिये। प्रया, भार्था, पुत्र धीर कन्या, वस्त्र, बद्धोपवीत चीर कम-ण्डल, वह वब खकीय ग्रुवि मीर दृष्ठरेका षशुवि समभाना चाहिये। राविके समव भाये।का मुंह शुपि, हचपर पचिशेका मं इ शुवि, दूच दू इनेके समद गीवताका मंह ग्रुवि घीर सगवानें कुल्कुरका मंह शुचि नममाना चाढिये। १-१६। रक्ष खला नारीको चौध दिन स्तान करनेके बाह

खामीन पास चौर देव चौर पितकाथीमें प्रांचन दिन्दी शुन्ति समाना माहिरी। यादराइके की चड़के अन्यीर हुक थाहि हारा न मिना अर्द थ ग स ह दोनेसे, तर-न्त स्तानका श्रुव हैनि। मुळ या धुकी-ष त्यारकार कीय ौर गन्ध कष्ट कीने जादक म्ही कीव एड्स का के लार. गुद्ध चरत चौर ध्द भोरी। पंजाकि कह लिक्क स्थानमें दो बाद धौर शायने मानवार महो खगार्थं। न्छि। त्यांग करने के बाद वार्थं डाथने बोच बाद घीर दोनो सःधामें चौदक बार महो सगांधं। भौधनकर नख शायमें तीन बार मही लगांधं. शीचकामी व्यक्ति पैरेनिं सर्वदा तीन बार महो लगायें। वस काबित भीच शहस्त्रको लिथे है: ब्रह्मचारीके इसः द्वने बन्मनः पान्धे ; इसके द्वने वानी चौगुने वानप्रस्थगणके जाने चौद वित्राचाक लिए इसके दगने जिसकी विपर्ज पूर्गा भीव हो, सतनी मट्टो कार्य दादा करें। १७ २३।

घोड्य चध्याय समाप्त ॥ १६॥

सप्तद्भ अध्याय। 👯 🦠

वनमें पर्याकुटी बना जटा धारणकर विकासीन स्तान करते द्वर पत्र मूल ग्रीर फ़खका भोजन करना घोर ग्रपना दुव्यानी सोगों से प्रकट करते द्वर भिस्नाक विधि

ग्रामने घुषना चाचि। १४ प्रकार निव-सका यावलस्वन रूप सध्य कारते वार्ष वर्ष बोननंधर सुवर्णस्ते वौ, सरापादी, ब्रह्महत्या ारी, विभावगमन भीच चौर ८-न्य न्य भन्नः पाय कः नेवाले भी इस व्रव दाश शह ोंगे। वज्रमें दोखिन खविब गौर र - वेध्य मा स्वयाकर होर यात्रमको दूषि कर इसी प्रशब्द सता वत करें। कूटकाच्या प्रदानकर गान्छित द्रवा संस्थानर भीर भरकागत अतुष्यको इत्याकर ऐश चौ त्रत व्याचाहिय। बाहिताम हो स्तो-हत्या रने घौर मित्र-हत्या करने है या भनजानमें गर्भहत्या करनेये ऐशा हो व्र- अर्मा चारिय। व्रत करनेवाले दिक्रमणको सत्याकर एका व्रथका द्रमा सर-ने वर श्रुह द्वांगे। खधमादीन च्रविवशी द्याभर ए पाइदीन एका व्रत करना, खधकी विद्याली ए स्थानर एका व्रतका वर्षमाग कः ना चौर स्तावधकर नतुष्य स्ता व्रतका बाधा अर्थ। शहको इत्याकर बीर ऋतुमती स्त्रीगमनकर एका व्रतका एक-पाट व्रत करना चाहिय। गोवध करने धीर परदा गमन करनेसे एक प्रतका एक पाद कर्मा वादिये। विचच्चण मनुष्य गाम्य पश्चम्बक्की सत्माकर एक महीने-उता प्रव करें। भ्रंका वर प-शुकी खत्याकर पन्द्रश दिनोतिक पूर्व्योक्त व्रत करें। । --१०। ब्राह्मणकी पची **चौर** जलवर विवेधव ( वर्षको ) द्या-

कर सात रातनक एका व्रत करना चारिये! परिवाहित की जल्तुको एत्या करनेसे, वा एक इजार पश्चियुक्त जीवकी इत्या करनेसे एक वर्षतक ब्रह्महत्याव्रत करनः पड़िगः। जिन जिन वर्गी का वृत्तिन्छ द किया जाव, एन एन वर्गाकी हत्याचीका प्रावस्ति करना पहिना। यज्ञानवध ब्राह्मण, चिवर-वैश्व भीर शह इन चतुर्व्यांने तरि किथी वर्णमा भूमि प्राचा करे, तो ब्राह्मणको चनुमात के प्राविश्वत करमा पड़ेगः। को मतुख गी, वनदी चौर धस्त क या करे छोशा या बीना इरण करे, या कल ध्यहरण कारे, उसे एक वर्षतक व्रत करना पहेगा। तिल, धान्य, वस्त्र, खङ्क, प्रभृति भी म-क्लो प्रश्ति ाशिष पर्णकरनेचे भा श्वितवित्त की क महानित्र य जनको कारना चारिये। तथा, काल, तज्ञ, द्रम्ध प्रस्ति रस, दावी णाहित दांत धीर छत चपहर्या कर्तसे एक महीनेत्र वृत करना नम्म, गुड, मूल, द्रव्य ग्रोव पुष्प हर्या करनेसे सभारत हो याथे **एता त्रन करना वा**रिधा महोनेत क कथा शदि स्त बीर खोद्या, पौनल, चमड़ा प्रपष्टरण करनेसे समाहितित को एक महोनेतज एक व्राकरण चा-प्याज, खद्रसुन, मदा, कवना, मनुष्यको विष्ठा प्रश्रति मख, मनुष्यका मांच, ग्रान्यश्वकर, गईम, गोधिका, कथी, जंट, कुक्ट प्रश्रति सब पांच नखना के जानु चौर मांसभुक बाघ प्रभृति छन्तु चौर ग्रामचर सुगे, यह सब अचन करनेसे एक महीनेतक एक वर करना चाहित। खर्यानीधना, कत्क्प, यलको, गड दे मक्त्रो, खरगोध, ्च याच प्रशास्त्रे यञ्चनसा सन्तु मचा किंधे जा सकते हे ; किन्तु इन लन्तु यो की इत्या करनेचे प्राविश्वत वर्गा चाहिये। रंथ, महरक, काक, काकीय, यासन मतामुक् मक्षी, बलाका, ( वक्तला खेणी ), शुक्त, सार्वा, चक्रवाक, झुव भीरकोक, यण वन पची और मेंडन भीर वर्ष, इनका मीस म्ब नेसे एः यदो हैतक एका द्राय करना चास्थि। इस विवयमें विचार अर्गान लाहिये। राजाः सिंदतुष्क यीर यक्षा इन प्रका स्था अस्म पूर्वीता प्रन करना चार्वधं। मक् अर्था में पाठीन मक्की भीत थो इन सक्खा, यह को जातीय मच-गीय बनाइ गइ है। अल्वर या जबबात मुखपग्द, सुविध्वर, रक्तपाद घौर जह-पार, इनकी हता करतेसे सात दिन व्रत करनः प्रदेगाः यम ऋति कदने हैं, क्रि तौतर, नीर खना, ऋबूतर, वाद्वीण प्रशीर बःख वह कई एक बचा मचलीय है। कः दातवालं जन्तु भचगकर एक मसीने व्रत करना चादिये, एकच्छ वा एकस्स अन्तु भच्या करनेचे राधे मह.ने करना चास्ति। ११--२८। खर्य मरे हर का व्यामांस, महिषमांस,घोड़ का मांस स्तवत्सा गो चीर शैंचका दूध, सन्धिनी

गोका चपवित्र दृश यो एक पचतक व्रत करना चारिय। जिन सब जल्बी का दूध पौनेका नहीं, एस दूधसे बने सब ह-व्योंका अञ्चलकर सा शत व्रत करना चारिधे। लोहितवर्ण वृद्धका रस, व्रणके कारणीभूत को हुटा हो, धिर्फ ग्रन्त. परीचा द्वापा चन्त्र, गुड्ने पका ट्रव्य भोजन-कर तीन राय ज्ञत करना चार्क्छ। दशीके शुक्त वस्तु, द:स्वका ल रच ग्रह्म क निन्दनीय तज्ज, यब-ोध्यज बस्तु, य ते 🗠 कार, राजवाद, कुछा भीर भेच्यक अति कि चव पर्यावित द्रवा एक, चलीव मांस इन षदको वतपूर्वक त्यागना चाहिये। बुभावर खानेसे स्वलारतक प्रत करना पहेगा। भूदका सक, रङ्गभूमिने सालोर्स मटका चन्न, कारगारमें धावस चीरणा पत्न, यवौरा स्तीका यत, कारोगरका यत्न, वेण जातिका चल, कौट जातिका बल, परि तका कत. सनामका कत. सतवारका चन, वाई विकश चन, त्यं का चन, वेश्व का चन्न, घ्तीका चन्न, दखबढका चन्न, भूमियासमा पत्न, पस्तकोवीका पत्न, शोन-कका चन्न भीर स्तिकाका चन्न मोजन कर्मेचे जात्राणको एक मधीना प्रत करना चाचि। यदा प्रद्र कातिका धन भोजन-कर ब्राह्मण कः मधीने ब्रत करें। वैश्व भीर भगरिवित स्तियोंका एक शोजन करनेचे एक मशीना व्रत (व्रेमाधिक व्रत सेंधा व्रत ) करना चाहिये। खिववान

भो अन्ये दो महीने थोर चपरिचित जाहा-याता कता भोजन अरने से एक मधीने व्रत कर्या :हैया। सदाके पावने रखा जख पोनेसे एश पच व्रत करना चासिये। शू-ट्रका उच्छिष्ट भोजन करनेवे एक मदीना व्रत करना चारिय। वैश्वका एक्टिए मोजन करनेसे एक पद्म व्रत करना चा-दिये। चतिवना एन्डिए मोजन करनेसे सात दिन व्रत अदना भीर व्राह्मणका छ-क्छिष्ट भोजन अन्तेचे एक हिन व्रत **करना** धयहासे दिये द्रवामा भोजन-कर विदान मनुष्य एक महोने व्रत करें। पश्विता, पश्चित चौर जिस कन्याका विवा देशर परिवेत्रा होना पहता है, उस कन्या पारवित्ताको जो बतुष्य कन्या दान नदे, परिवेत्ताको कत्या हान करनेमें मन्ध-वता पुरोहिन, यह यांची ही एक वर्षतक व्रत करें। कुल एका ज्ठा खानेंचे एका मशीमा प्रत करना चा हिंदी। वाल भीर कीड़े चादि दाश दूषित पन वा चुड़े, न्यांसी, मक्की चौर मच्छर दारा दूषित चलका मोलन करनेसे विराव व्रत करना चारिये। २८-४६। तथा समर यानी यपना जदर मरनेकी लिये पक्का खड़ा, धं-याव (बाड) पावय, पिष्टक चौर पव्क को मोजन करनेसे समाधितवित्त है। तीन राततक एका व्रत करना चारिये। वृच्च दारा चतप्राप्त, कुत्तेने कार्टे या प्रस्ती स्तीक काटनेसे घाव है। नेपर विप्र तीन

यागमें पेश संसामेश रात व्रत करें। ं भीर ख़री चौक फेंकनेचे लगसे परण माक्किनकर एक दिन ग्रत करें। चौत **६ दिखानर या प्राण्डका** कि एका-न स्मुख भव को भारकर चवित्र एक वर्ष-द तका व्रत करें। पौपलका वस काटनेसे न एक वर्ष प्रत करना चार्चि। दिनने मैथ्न. व पृष्ट अध्यमें स्तान चौर कना परस्तोको त दिश्वनेचे एक दिन द्रत करना वर्षि छ : पि चानिने वा अनुने चशुनि द्वा हान्ते वा विवद्यों पर क्रीय करनेरी एक मधीन। व्रव स बहना चाहिये। ब्राह्मण विश्ववस्त्रके धडि-है दित की अल मोने या वार्ध इन्हिने अल रंग प्रीमेपर विश्व वत करें. एन पंकिमें रा बैठे ब्राह्मणीको को मनुष्य न्य नाधिकमावस चौ परोसता है, उसे एमवद्यनम ब्रह्महत्याका भी व्रत करना चार्चिश । विचाक्गण तराज्यार या कम वा यदिक तीलनेके वा वाहे कोई या मतुष्य सुरावाल वा ज्वज्यालने दूव पिथे, यो उसे बह ब्रत करना चारित । शायसे शा जल पीने या तिल वेदनेसे भी व्रत करना वर चारिये। ब्राजायपर यपनानस्यक हुरू।र का करने या बड़ोकी प्रति 'तुभ' घञ्टका प्रयोग हा बरनेचे मनुष्य प्रतित चीर सुस्मादित माव-क्यां से एक दिन व्रत करें। ऋत मनुष्यका कि। पिण्डदान करनेके बाद उत्तराविकारी द्या प्रथम वनका धविकारी द्वीता। शा वर्शके लिये को ज्ञत कका गया है, पविद-चि भावसे उसे वक्षों ज्ञत अहता का किये। पःप

भवने छसे क्याना न चाहिये, क्यानेये

पाप बढ़ता है। विच्छण मतुष्य पापकर

स्माक्षा चतुनत प्राविक्षित करें। ब्राह्मण

ग्रह्मपर स्मूच कितने हो किरातस्तरी

परिपूर्ण तनमें रह वर और कियो प्राणसंग्रव स्थानमें रह वर न करें। वच

प्रानिपर भएकमस ब्रत भीर इंन दादा स्व पाप विनष्ट होते हैं, बरोर हो ससीना

मूच है, एस्की यतपूर्वक रखा करना

चाहिये। पर्वतिसे लखको तरह प्रदौर
पातसे वसा प्रतित होता है। स्व भास्तको

राखोदनाकर ब्राह्मणोंसे ऐक्यनन हो हिज

प्राविक्षित व्यवस्था करें। स्वेक्षणपूर्वक

कभी न करें। ४०—६९।

सप्तदभ च याव समाप्त ॥ १०॥

## चष्टादम अध्याय।

प्रति दिन तो स्वार स्वान कर प्रधमकैया करना करना करिये। सन्धा प्रमय नदीने स्वान करना करना करिये। तीन बार को जन करना म वास्त्रिये। सह वीका करना म वास्त्रिये। सह वीका करना म प्रवस्तिनी गो दान करें, इस्रोका नाम प्रधन प्रवस्तिनी गो दान करें, इस्रोका नाम प्रधन प्रवस्तिनी गो दान करें, इस्रोका नाम प्रधन प्रवस्ति है। प्राक्षायत्य जन करने के खिरी, तीन दिन निक्र भोजन, तोन दिन स्थापित मोजन भोर तान दिन स्थाप्ति स्वान प्रदेशा। तोन दिन स्था कर्या प्रदेशा। तोन दिन स्था कर्या प्रदेशा। तोन दिन स्था कर्या प्रदेशा। तोन दिन स्था क्रिया हम प्राना गोर

तीन दिन वायु-भचण—इस जतका नाम
तप्तक्र है। बारह दिनका। स्पवास
पराक्र है। विधिपूर्वक जन-सिक सजन
स्त्र एक महीनेतक बढ़के साथ भीक्रन
करनेका नाम वास्पाक्र कर् है। एक
महीनेतक विख्त, सामक्रक पौर प्राह्न करि
स्य भोक्रन करना—करतने धितक्रक्ति ने
नामसे विदित है। गोमूल, गोम , स्तीर,
रही, गव्य, हत भीर जुय न्छ पौक्रण स्वके
दूषरे दिन स्पाध करना—इसका शाम
सान्तपन जत है। इन स्व प्रत्येक कानिकी
तीन बार करनेसे महास न्तपन होता है।
एक प्रचतक एक दिन स्पतास कीर एक
दिन स्त्र कानिका नाम तुनापुरुष जत है।
नित्य-गोमयासारी ही समाहितम वर्ष एक

मसीने

चव पाप विनष्ट होते हैं। चन्द्रकलाको विविक्त पाय ग्रामकृष्टि करना भीर चन्द्रक-लाके घटनेके पाय ग्राम घटाना चाहिये; इस ज़तका नाम चन्द्रावण है। मन्त्रका व्यक्ति व्याधांक्त लग गौर होम करना चाहिये। पाप!काभों के पापसे सुटकारा पानेका वह छपाव विमलाका सुरिनण हारा प्रकाधित हथा। पवित्र भीर सुलुष्टि जो मनुष्य घड्डके कहे इस ग्रास्त्रको पहते, वह सब पापेंसि सुक्त हो स्वर्गलोकने पाहत होते हैं। १—१३।

बहाद्य बध्याय बमाप्त ॥ १८॥

प्रज्ञ-संहिता समाप्त।

## **लिखित-सं**हिनाः

<sup>क्</sup>रशपूर्तेत् कर्नये त्राद्यासिन प्रयत्नतः। द इष्टन सभते खाँ पूर्व मोचमनाप्र्यात् ॥ १ न एकाइमपि कर्तवा भूमि हसु हक प्रामम्। **अ कुकारि तार्येत् सप्त यत्र गौ**र्वि ह्या भवेत् ॥ २ , भूमिदानेन वे लोका मोदानेन च कोत्ति ताः। तांस्रोकान् प्राप्त्यान्यक्तेतः पादपानां प्ररोपके ॥ ३ पि वापीकूपतङ्ग्यानि देशकायमनानि च विपतितानुबरेट्यस्त म पूर्णक्लामञ्जेत ॥ ह ख्यायाचीतं तपः मत्वं देशनाचं व पः सन्मः। 🏲 बातियाँ दैश्वदेवच दर्शमर्वाभघोय , ॥ ५ 🚅 ररापूर्ने दिवातीनां बाद्यान्यो धर्म उच्चते। व्यविवारी भवक्कद्र: पूर्ती घर्मी न वेदि । । है **रद** बावदस्य मनुष्यस्य गङ्गातोषेषु तिस्ति । चौतावद्यं बहुसा(ब खर्गकोके महीयते ॥ ७ षद्भाषा पित्याच जग द्वाक्जशञ्जिम्। मायरंक तस्तानाच सःवे ददाः जनाञ्जलम् ॥ = या एकार्था है प्रेतस्य यस्य चीत्स्र न्यांत द्वाः। मुख्यते प्रेतजीकात्त् पिललीकं स गक्ति॥ ध बरया वहवः पुत्रा यदायो की गर्था वर्कत्। राष्ट्रिकेत बाजामेधेन गीलं वा द्वामन्ख्केत्॥ १० विभारावका प्रविष्टस्त कराचिति क्मेर्यरि। **æ:इपन्ति त**स्य भूतानि **प्रमो**ऽर्चं करताङ्गे: ॥ ११ ग्रांगाधारे तु विकिश्विद्यान्ता पिखन्तु निकंपेत्। नरकस्यो दिवं याति खर्गस्यो मीचमाप्त् यातृ ॥ १२ बासनो वा परसापि गयाचेने यतस्ततः। कि यदाच्या पातवेत् पिकः तं भयेद्वकः प्राम्यतम् ॥ १३ दाचिदितो यस्तु वर्षेन प्रह्नवर्णसुरक्तथा। श्वांताम् विधरवोच व व व नीवद्यः स्टतः ॥ १ : विश्ववार्त तिपचे च दार्श्यके व माधिकम्।

षण्मानौ चान्त्रिक्षचे व अहाम्येतानि घोडप्र ॥ १॥ यस्येतानि न कुर्जीत स्कोहिरानि घोड्या। पियाचल स्थिर तस्य दत्ते: श्राह्मग्रतेरपि॥ १६ सिपकीकरकार्ड प्रतिसैवसर । इत्रः। मानापिती: एवक्कु शादेकोहिए स्ते हिन ॥ १७ र्षे वर्षे तु कत्ते व नातः पित्रोस्तु सन्ततम्। बार्व भोषयेक्ताई विकास नतु निर्विपेत् । १८ मंत्रान्ताव्परागे च पर्वस्य प सहात्रये। ।बद्धाळास्त् त्रयः पिष्डा रुद्ध बस्त् च्ये दृष्ट्वि ॥ १६ स्काद्दिरं परिवाज्य पार्श्वरां कुरुति दिलः। ककतं तदिकानीयान् च नाम पिट्यातकः ॥ २० ज्यक्षावस्यां चयो यस्य वतपन्नेत्थवा यहि। सपिकीकरमाः दूद्ध तस्योत्तः पार्व्वगो विधिः॥ ५१ हिद्क्षणस्यादेव धेतल नव जायते। कच्चकाःग्री प्राप्ते पार्वमन्तु विधीयते ॥ ५५ यस्य भ वत्सरादर्भाक् मिपछीकार्गं स्टूतम्। प्रतात संवत्रारे कार्म इदात संवत्रारे दिन: ॥ २३ पत्या चैनेन कर्रा य' अपिकोक्स में खिया:। पितामद्यापि तत्तसिन् मत्ये वन्तु च्चचे उन्ति ॥ २४ तस्यो बखा प्रकत्तं यं तस्याः श्रम् ति निश्चितम् ॥ १॥ विवाहे चैव निर्द्धा चतुर्थ इहिन राहिछ। एकल था गता भर्तः पिक्डे ग्रीवे च खतके॥ २६ खगोत्राट्अश्रवे नारी उदाहात सप्तमे पहे। भर्त, गोबे ब करा व दान पिछोद अजिया॥ २० दिमातुः पिकदानन्तु पिक पिक्डे दिनामतः। षसा देयास्त्रयः पिका एवं हाता न सुद्धति ॥ २८ थाय निकालविद्युत्तः प्रारोशेः वङ्तिद्ययोः। **प**रोधं तं यम: प्राष्ट्र पङ्क्तिपावन एव स:॥ १६ व्ययौकरक्षेष्ठम् विल्याते प्रदापयेत्।

प्रतिपादा पित्रबास न स्दारिश्वदे विके ॥ ३० बानियको यहा विप्रः श्राहं करोति पार्क्यम् । तत कातामचानाच कत्ते व्यम भयं बदा ॥ ३१ ध्यप्रता वे स्टताः केचित् पुद्धा वा स्थियोतिष वा। तेभ्य सः प्रदातकामेकोदिष्टं न पार्वकाम् ॥ ६२ यांसात् राधिमतं स्र्र्णे विपत्तिः स्यांदृद्वस्मनः। सिसामध्नि कर्ता वं दानं प्रिकीदकिमधा॥ 59 वर्ष्ट्रदाभिष्ठकादि कर्त्त व्यमधिकेन तु। श्विमारे तु पूर्वे स्थान्द्राहं श्वेतसराहि। ३8 स एव देवोदिएस्य येन वंन तु क्मीणा। व्यभिधानास्तरं कार्यः तज्ञवाद्यः सर्वेत् ॥ ३५. प्राक्षायो प्रचत ऋक्ष लोक्किमाप मित्र ए:। यसित्र व प्रचेद्र सस्मिन् द्वामी विधीयत ॥ ३६ है दिने सौ के वाधि निर्ध इत्या स्थानितन । हे दिने ख<sup>2</sup> साम्रोति नौकिने द्वान शिल्वियम् ॥ ३६ वासी वाहति मि: पूर्व हुचा मना स्त प्रावनः। स्विभागन्तु भूतिभ्यस्तते। द्वादिशिक्षाः न् ॥ ३८ उ के वक्तु नोत्ति हो द्याविद्वपविसर्जनम् । तती ग्रह्मवर्ति क्रायादिति धम्मा व्यवस्थितः ॥ ३६ दर्भाः क्राचाजिनं मन्त्रा ब्राह्मधन्त्र विद्रीयतः। नेत निमालातां यान्ति योत्तायास्त प्रन प्रनः ॥ ४० पानमा असने क्रायात क्रायाविः खदा दिनः। सका नोक्किएतां याति एष एव निधि: महा॥ 8१ पान चात्रमने चेव तर्पक्षे देविके सदा। क्रम्हां न दुकां त यथा पानिकाया क्रमः ॥ हरू बामपासी कुषान् कला दिल्लाने उपस्पूर्णत्। विनाचमन्ति ये कृष्। विधिरंबाचमन्ति ते । ४३ बीबीमध्येत ये दर्भा त्रश्चस्तं यु ये छता:। पवित्रासान विष्:नीयाद्यया कायसाया क्रशाः ॥ ४४ पिक बतास्त ये दर्भा ये: कर्न पिलतर्पणम्। सत्रोक्किरपुरीषच तेषां वागी विधीयते ॥ ४५ देवपूर्वम् यन्द्राह्म मरेवन्त्रापि यहवत्। ब्रश्नचारी भवत तब क्र्यांच्हाइना पेटकम् ॥ ३६ मातुः श्राहुन्तु पूर्वं स्थात् पितयां तदनकरम्। तता भातामदानाच वृत्ती भाहतयं स्टतम् ॥ ४७

कतुर्देशो वसः सम्यः कालकाशौ धरिकोत्रगौ। पुरुष्ता माद्रवाचा विश्व देवा: प्रकीति ता: ॥ ४८ चागक्तुन्त महाभागा विश्वे देवा महावताः। ये यत विश्विताः श्राहे सविश्वाना भवन्तु ते । ४८ रिष्टमाह कतुर्दको वसः सध्यक्ष दैविके। काल: कामीर्जियकार्य यु अबरे धुरिकीयनी। पुरुष्द्रवा मादावास पार्व्वरोष्ठ नियोजधेत ॥ • यस्यास्त न भवद्भाता न विज्ञायेत वा पिता। नी अक्होत तां प्राज्ञ; पुनिकाक मैप्रकुषा ॥ ५१ अभारको प्रदास्यामि तुभ्यं सम्यामसङ्कृताम्। बाखां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥ पुर म तुः प्रथमतः पिकः निकंपेत् पुतिकास्तिः। दितीयम् पिनुस्तस्यास्त्रतः यत्यितः पितः ॥ १६ म्हन्त्रयम् च पविषु श्राह्ने यो भोजयेत् पितन्। व्यवद्शता पुरीवान्त्र भासा च गरकं ब्रजेत् ॥ ५8 अलामे स्टब्स्यं द्वादतुरातस्त तेहिने:। इतिन प्रोक्षार्थं कार्थं न्दरः पानं पवित्रकम् ॥ ५५ यादं कता परयाङ्क यस्त भुञ्जीत विञ्चलः। पतन्ति पितरसाख लुप्रपिकः 'दक्तिया: । ५६ श्रह दत्ता च भुक्ता च बाध्वानं योऽधिमक्हि। भवन्ति पितरस्तस्य वनार्धं पाशुभोजनाः ॥ ५७ पुनर्भोजनमध्याने भाराध्ययनमैथ्नम् । दानं प्रतियहं होमं श्राह्वं क्रत्याच वर्ष्णयेत्॥ ५६ बाध्वमामी भवंदशः पुनर्भोत्ता च वायमः। कम्मक्ष्य(यत द्वः स्तोगमन च मुक्तरः ॥ ५६ दशक्रतः पिवेदापं, मावित्रा चालिमन्त्रताः। ततः सन्धासपामात प्राध्ये त तदननारम् ॥ ६० चार्द्रवासास्त वत् क्रयंगदिष्टर्षातु च यत्कृतम्। मर्ज तिवसलं कुर्याष्ट्रामप्रतियहम् ॥ ४१ चान्द्रायनं नवश्राहे पराको मासिके तथा। पच्चवये तु कच्छ् स्थात् वकारि कच्छ्मेव च ॥ ४२ जनाब्दिने विरावं खादेकाहः पुनराब्दिके। ग्रावे मायन्तु सुक्का वा पादक ऋ विद्यीयते ॥ ६३ सर्पवित्रहतानाच व्हिन्दिश्वरोक्ष्यै:। व्यात्मनद्धामिनाची व आह्रमेवां न कार्येत् ॥ ६८

ं तथीदहं त्राक्षयीन तु घार्तितम् । तं सा प्रान्ति च ये विपा मो जान्यान्य भवन्ति ते । इप व्यक्तिहाता तथा चाके: वाश्वक्ते हकराश्च थे। तप्रक्षके व प्राध्यिक मनुराष्ट्र प्रजापति:॥ ६६ मासमुखां पिवेदापका इस्यां पयः पिवेत्। क्राइस्वा इसं पीत्वा वायुभच्चो दिनत्वम् ॥ ६० गोभू विश्वयद्यो स्त्रीयां चेत्रयहस्य च। बस्हिक्क त्यनेत् प्राचां समाहुर्वं श्रदातकम् ॥ इन खब्ताः सह घाव ले यत् को घन्मधातकः। थळे ते प्राहिमक्हिल स एको त्रक्षघातकः ॥ ६१ प्रतिवादं यदा भुडलो भुड्लो चाम । खन्यानि । च माचाई चरेदारि मार्स कामक्तन तु ॥ ७० बोगेन प्रतितेनेव सार्वे जाने विधीयते। तेः बोच्छिष्टसंस्य ए: प्राचापतः समाचरेत् । ७१ बद्धारा च सुरापाथी खेयी च गुरुतल्यमः। महानित पातकान्या हुस्तत्व सगों च पचम:। ७२ स्त्रे द्वादः यदि वा सोभाद्रयादद्वानतो पि वा। क्रबंत्यतुग्रहं ये च तदार्थं तेषु गच्छति । अ डिव्हरोक्टिश्मंस्राष्ट्रो ब्राह्मस्तु कराचन। ततृच्यात् कृषते द्वानमाच मेन शुचिभवेत् ॥ ७४ क्रवासभवाष्ट्र हु गहरेहु बर्दे हु च। षाळले बिधरे स्त्रें न दीवः परिवदने ॥ अ । खोवे देग्रान्सर्खे च पतिते त्रिकिंग्रिप वा। । योगग्रास्त्राभियुक्ती च न दोषः परिवदने ॥ ७६ । पूरा कूपवापीनां श्चाक्ति द्वपातने । , विक्रोसीते मञ्चानंत्र गोवधं तस्य निर्दिश्चेत् ॥ ७० । पाई (क्ररोमवपनं दिपाई प्रमुत्र केवलम्। । हतीये तु प्राक्षावक चतुर्थे तु प्रिक्षावपः ॥ ७८

चाकः। खोदकसंसाधे सार्वं येन विधीयतेः वैनेवोक्तिरुसंस् र: प्राषापत्यं समाचरेत्॥ ७६ चारहा सघटभाव स्था यत्तीर पिनते दियः। तत्. यात् चिपते यस्त प्राचापत् समाचरेत् ॥ ८० यदि नातृच्चिष्यवे तोयं धरौरे तस्य कीर्यात । प्राचापत्वं न दात धं हान्कः शानापनं चरेत् ॥ ८१ चरेत् मान्तमः विद्रः प्राकायत्वन्य चित्रयः। नदर्जन्तु चरेद ता पार मूर्त तु शामयेतु ॥ दश रक्षता यहा साषा गुना मूकरवायने:। उपाक रजनीमेकां पश्चगकं न प्राध्यति ॥ ५३ व्यज्ञानतः कातमात्रमा नाभेस्त विशेषतः। बात जर्ड विराव स्थात्तर्थयस्थिन मतम्॥ - 8 वालक्षेव द । हे तु प न्तं यदि गक्कित। सदा एव विश्वधित नाशीचं नीहर्अक्रया ॥ पश प्रावस्तक न्त्रासे स्तकन्तु यदा शवित्। शावन मुध्यते स्तिनं स्तिः म वस्रोधिनी ॥ रह षष्ट न प्राध्यतिकार्सं पश्चकं दाश्चरं व तु। चतुर्य सप्तरात्रं स्थात् विपुरुष दश्च बहुद्धनि ॥ ८७ मर्गा व्यमाशीचं संयोगी यस्य नामिभः। न्या दाहात्तस्य ६ ज्ञ यं यस्य देतानिको विभि:॥ दद वाममां इतं चौदं क्रिया परसमायाः। खनाः।कश्चिता होने निज्ञानताः प्रापयः सहसाः॥ ८६ मार्क्का विस्तित्स सामद्रस्त्रप्रटोदकी। नवास्मिक तथा चेव इन्ति पुग्यं दिवासतम् ॥ ६० दिवा कांपरयच्छायायां रात्री दिध्य प्रक्ताय। धातीपांत्रमु सर्वत कालक्क्वीक्येसंत सदा ॥ ८१ यत यत च सङ्घीर्यामाता नं मन्दते दियः। तक तक तिलेक्षोमं गायकाक्यातं अपेत् ॥ ूर्

बिकित रंशिता समाप्ता।

## लि खितसंहिता।

ब्राम्मणगण बत्नपूर्वक चित्रहोवादि कसी करे' चौर पुष्कारियो चाहि खुहाये। च[म-शोवादि शरा खर्ग मिनता बोर पुष्कितिकी थादि खुरानेसे मुक्ति मिल्ती है। ऐसे जलायवोंको भी ठतके पाथ वनशाना चा हिंदी, क्रियमें एक दिन भी पृथ्वितीन जल रहे। जिन जलाश्योंका अल घो स्व गी तथा। श्रुन्य होती हैं, एन जलाशवीं नै खुद्रिवालेक सात्रज्ञा उदार होना है। भूमि दान करने हैं को खोक भिल्ला को द गो-इन करनेसे जो लीक ' खता है बाहते 🕏 , कि द्वस्य गो रोपणकर मनुख नही वही लोक पाते हैं। दोर्घिका, कूप, पदा-बार, पुष्करियों चौर देश-मन्दिर-सम्बद्धते विमष्ट छोतेपर को मतुख उरका पुनक्डार करते हैं, वह मनुष्य यादि निसाण-कर्ताके , फालमार्गी क्षेत्र हिं। ित्य क्षेत्र, तपस्या, चत्यवात्मका प्रयोग, वेदोत्ता विश्वपालन, यतिथियेवा यो । बिखवेख प्रश्ति कामांशा नाम इष्ट है ( ऋषिगण इष्ट भन्द्से इन सव कामिति। श्रमिहित ६ इते हैं)। श्रमिहातादि जितने चव काम १ष्ट घळ्ट्से चांभारित द्वए हैं चौर पुष्करिकों बादि खुराना जै। सब काम पूर्त बच्दरे विभारत इत् हैं, उन हिनि। कामीन जालाण, चित्रव गौर वेसा

शूद्रमण पूर्त दानो एव्यक्तिणी खोई ; निन्तु मुद्रगण वेदे।का वागवजः दि इष्ट-नामक कार्यके पविकारी नहीं। मतुत्रकी पश्चि जिनने दिनांतक रङ्गाजलमें रहेगी, उतने सदस्त वर्ष वर मतुष्य स्वर्गवास करेगा। देवगण भी । पित्रगणने उद्देश अक्षाक्रिय कतातें चालें जानी देवनपंचा चौर पाद-नपंश्वेत निर्ध जन्मी, जलराधिने ही केंद्रे । जी सब ब खक विना संस्तृत द्वाए की भरे हैं, जनके उद्धारे मनुष्य कला-काल स्वत्रमागर्ने निश्चेष करें। (मरनेवे दिनसे ) ग्यार इवें दिन प्रश्रात निर्दिष्ट हि अ प्रेतके उन्ने खरे पुत्र प्रभृति पश्चिका-दिशया यदि द्वय खतार्ग करे,-ता वह प्रेत प्रेत्वाक्ते कुटकारा पा पित्वीकर्ने काता है। मनुष्याच बह्नत प्रकेशिका कामना करें। कद (चन बहुपुत्रमें एक भी गयाधाम क्षांच वा कद।चिन कोई प्रावनेध वश्च करे वा क्वाचित् कोई मौल मांस छ। है। ¿- • । वहि नीर्षे मतुष नाघिषा**धने** का ब्लाइ उसे त्यांगकर चौर जगह निकल ल व, वानी चौर अगद वास करे, तो भूतगण यापवर्ने तावी वजा सबका सप-गवाभिश्ने जी मतुष श्वास करते हैं।

त्तीरीक मामोल रवन्त विगड़र न करते हैं, सन लेगीनि जे। मन्य नरकने बदने हैं, वह स्तर्भ आते और जे! स्तर्गमें रहते हैं, वह मुक्ति पः है। प्रवना है। व परात्रा, जिस मनुखका नामे लेखकर गवाधारने चाहे बर्धा विख्डहान करें, वद मन्य बनाउन ब्रह्मपद पाता है। (नोजव्यका पार्वमा-विक नाम है-) जी भांड लाल योश जिसका खुर सफेर बौर जिसकी पूंछ चौर बींग बफेर हो, ( बर्मायास्त्रच मु (-गवा ) ऐसे भी बांडका ीनत्व कहते हैं। बाबी वान्त दिन प्रश्नति विश्विष्ट दिश्में क रता चाहिये, यादि एशीवश साह योग बारक्षे महीने दाटक माधिक आह सहना चाक्रिये। प्रथम घारसाविन भीर हिनीय क्ष्यमाधिक याह चौर क्षाव्टक बड यानी स्पिष्टोकरण यह स्वेश्ही आह (प्रीताचाके दितके लिथे कश्वा चार्किंगः) प्रतिके उद्देशमें बायशास प्रभति वा सर एकोन्छ साद न करनेसे, फिर संवतादिक खाइकी प्रत-शहस्त दाद करनेपर भो उन्हा प्रेश्व नष्ट नहीं कोता। यांपण्डीकरण्ये बाद वर्षे वर्षेपर दिलगण माना सीर विना । की सत-तिथिको, यब भारवींके एकान-वर्त्ती सोनेतर भी यसत यखत एको इष्ट अल करें। वर्ष वर्षपर माना चौर नि-ता ही तिश्रे लिये, विस्तृतक्वपरी देवपच-विसीन एकोरिष्ट विधानसे साह करना चाचित्रे ; इब माहमें विर्क्ष एक पिण्ड-

दान करना चा दिये। ंत्रान्तिके हिन पामिक व्राह्मणी हो चन्द्र भीर सूर्थ-चत्रहें भी चश्गामे, प्रभृति पर्जनिक यम् इमें, महा या ग्या स्थाने तीन विष्ड दान करना चार्-ध वान. पार्वेणश्राह करना गौर सत ति अने विक्र एक पिरा देन। चाहिये। जो मनुख विता भीर मा-ताने ( शांश्वराधिक आवर्ष दिन ) एको दिष्ट याच न कर पःर्र्जग याच करते हैं, छनका पार्वणयाज करना विजल होता है घोर वस मन्य पित बत्या " पापो श्रोते हैं। जो मनुष्य प्रभावस्यामें या ित्यवन्तें भरते हैं, साराष्ट्रः करवाक बार सामतारिक श्राह वैशेन्धिक पार्विशको विधिन करना पदेगा। विना, जिलायस, प्रणितामस,-रन तीन प्रकासिको केश न तीन विषद्ध हैना चः सर्धः इक्ष्में मातामस प्रव नशी। विश्व ग्रहण कर जिनको सत्य होती है, वक्र प्रतिख नहीं प्रातः। उन भी प्रतादिका मत्त्रीय है, कि एकादयादि दिनके या द पा-र्वणादि हारा करं। जिस मनुष्य भा संब-ता प्रात शनपर भी ( वदा दिका छप-लच्चकर) ययक्षपं स्वित्ताकरण किया काता के, दिवागा उपने संदत्तर पूरे हो-नेके दिगनक नित्य उदकत्वा इ। व करें। ( वह सामिकाणका कर्मका है, निर्मामका नहीं।) स्तियोंको सत-तिथिने पिपकी-करण यानी पिण्डमियोकरणमें केवल एक पिण्डचे विजाना चाहिये, बदि खौका

खामी वर्तमान शो : तो वितामशीक विगडके वास क्लिना चा रेस, त्याम हो के वर्तम न रहनेपर सम्भी साम जानी प्रतितान-1# पिक्ष में साथ मिनाना च किये। ११--२५। विवाह निकाह कीनेपर चतुर्थी रामके बाद यानी चौथे दिनकी रातकी स्वी स्वा-मोके गोल, पिएड गौर जननमर्गा विके विषामें एकता गानी है। स्वी विवाह ह सप्तपनीय नके बाद,--ित्ह विकी त्य ग-वार खानिगोलको प्राणिको हो । इ: का बगोबभागिको भी सन स्वरी स्वरी-कामनारी अतीय ए का काल याद और तपेवा पश्चिमव का शस्त्रांपगो र १ उन्ने ग्ड-कर वर्ग पढेगा। सन्त्र च ब्राह्मण व्ह भरारक पंत्राइयमा ावसे युक्त भी, तब मा नन्हें दोक्युन्ध अस्ति भी ह पांत्र वित्र-कारक को बनात है। पाक्रवेगायाहरें यमीकश्यांत वर्ष यक्षको । लाहि छः यः साँग निमागनद देना चालिये; किल उके दैववावन न देन। वास्ति। ब्राह्मण भी अब प्रार्थिण याच करे, तो वह वित्यव यौर मातानसम्ब इन दोनो प-चौका धवलस्वनकर आह करें। बगुतक हो सन पुरुष या स्तीका एका बिष्टांवीय क मास शोगा, पार्त्वणविश्वत माद न शागा ; किन्तु प्रस्थेक स्विष्डोकर एके दिन पा-वैषायाद से स्वेगा। (अस नहोतेको

तर्पेण करना चास्टि। मलमास स्पिन्तित डीनेपर दो धान्द्रमध्य कोते हैं, उनमें प-समा मता चीर दृष्ण शुद्ध माथ है ; ११ दोनो भाषमें जिसका जबातिधिकता पहे, चयको जयानिधिका याद यसिप्रेकाहि काछी विधमानमें करना न चाहिरी, संवता-रके पूर्व कर्त्तश्च "विश् श्राहारि असमारमें श्री करता चारिये; मलशस व्य जामों क विधे भी परित्याच्य है। द्व सास्त्रो इबरे मागमें ( शुद्र मागमें ) उसे निश्विको काम करना च विधे 'नत्य पानानि दा लोजिकाका स्वा पक्षाना वादिय। बिश्में वन पनाया आव, उसमें हो होम स्वतंत्री १-धि है। नित्य निरखसमावसे लीकिन या वैदिश धनिमें होन भरना चा चि । वेदिक धानमें हो अ कर्त्स श्वर्ग (मल् भा, जीकिन श्रामिन जीन करनेवे वापका नाम होता ए। निर्मान भनुष व्याद्धतिपूर्वक याज्ञल क्ला दारा प्रकिने गहति है भूतगण मैं बलका भा अर खब भोजन करें। अवनक ब्राह्मण दिशान कां, तबतक चूठा न घोंघ ; इसके बार ग्रह्म करें। यह व्यवस्थित वसी है ( क्रम प्रश्रात कः प्रकारके ) इमे, क्रवाधार-वर्म, मन्त्रसमूह भीर व हाणागण-वह सब द्याति नहीं दाते, इस्वय इन्हें इस काममें लगा, फिर दूबरे कापने भी लगा जिब निधिन दिजगणको मृत्यु हो, उभी सकते हैं। दिजगण कुम नस्त हः धर् मदोनेको उदा तिथिने दान आद धोर । जल धादि । हो धोर घाचमन अरे, भाजन

कार ने से वस क्या स्टान भोगा; इसे मा-स्तभी विधि सम्भागा। २६ - ४१ । जन चादि घौना अन्तमन, जिल्ला कीर देव-पुता चा'द वैदिक कार्य क्षत्रदेखा ो करना चार्चि, किन्तु वर कुर जुटिंस द षित नहीं होता; कैसे इन्य धीनम शुह शोता है, वैसे ही क्रय भी धंनसे शुद ष्टोगा। बार्य शायमे कुश ले उत्हर्न ा यं यावमन करना वास्त्रि, जो मृद्राग बार्ध दायमें क्राय न खेकर दी प्रायमन बारते हैं, अनका वह काचमन रहन हाना नोव में (अस्तर) कर्ति वरावर है। वधन "मोवो") अनस्थित हा सब दर्भ धीर बच्चीयशीतमें सर्वस्थन जो कव दर्भ है, वस धव दर्भ चयावित अहीं हाते । कैसे घरोर पपतित कहीं होता,को इ लंबि । शुद्ध दोता है वैसे भी ज्ञाय प्रश्निविधी ं शुह हैं (खाच्य नहीं)। किन वद दर्भावें ै विकास संसर्गे द्वारा है आंद विकास सदा पित्रतर्भेषा किया ग्वा है को सन दसे सह ; विष्ठा भीर अविहष्ट-सम्पर्क द्वापा है, वह त सब दर्भ त्याग करना पहींगी। देवपूर्व व मार्च ( पार्वसम्बाह ), यहैव माह बानी । एकोहिष्ट याह, पिटगणकी ट्रिके कि नो ्याचिका जा**य, उ**चने ब्रह्मचर्याचे एचनः ू पहेगा। वृद्धिकार्थको लियको ग्राभ्य-🝴 इविक आह करना घड्ता है, पश्जी मात ा पच, दूषरे पिटपच भीर शेक्रे शताम इ-पच, पन तीन धचांका चनल्खनकर एक

हरि श्राहकी कार्या चाविष्ठे। कास्य दः विक यादमे सारवेदीय ब्राह्मणीका मात-पच र-भें जतु भेर दश्च -- यह दोनो ; वत थीर बता, काख कीर आम, घूरि भीत लोधन, पुन्ध र् दौन अप्टब्स्-यह स्व ध्**रम**्यम 🤻 एक २क कार्ये 🤄 प्रविदे महिलाते हैं। बत्यन्त बलवान पौरमश भाग्ययुक्त विद्वारवाना वार्च, तिश्व च दमें को वि'न्य हुए हैं, वर उस विवर्भे साव-धन है। या वह अस आपने धमाह प्रदान के एवित साहम क्रत भीर इत्रा । रुख्योर 🔭 , स्वयमाने सहिन म्बर्ने का' अन्त किया अन्त है, पतर्मे वस भीर अताहे नामक वावदंव हैं; (पोर वृद्धि शहरे भी भन्न भी र एख न भ म निष्द देव ६ , ) काल योर क म गानक विद्यादि । यानि ।ध्यः विषयमें हैं, अध्यक्षाओं में घूर और जानमामक विश्वदेश है, पुन ययः धीर मन्द्रवशा नामक प्रिवृद्ध पार्विषाः श्रादर्श निवार करेंगे। जिस सचा । यक्षोहर यह वैभाव य अर्थ नह भीर वह वाल्म नदा, १४ उर कन्यावा कीन दिना था, बुद्धिमान् मनुष्य एस कन्याका पाणि-ग्रहण न करें; वसी भाषचाका कारण है, कि अहाकित् एवं कन्याका विता स्वे पुर्व । बनाये। "आत्याच्या इव कन्याका मै धलङ्कारयुक्तकर तुम्हं प्रदान इदं; इब कन्यांचे को पुत्र क्लायन होगा। वह एवं मेरा हो नागा" (एवा हो कत्याका

नाम पविका कचा है)। प्रविका कचाते गर्भरे उत्पन्न पुत्र पदले मानाको विण्ड दे, दृषदा पिण्ड भाराके पिताको यात्री भारा-महको है बीद तीयका िख्ड विनानी विना-को कन, पितामसकी है। यदि कोई मनुष अन्दर्भ स्तर महोने पालमें पित-गणको मालन करारे, तो ऋडिकत्ती, परो हिन चौर माहमें प्रतिका बाह्याचा -- यह समी नरकमें जाते हैं। दन सब छ। हा-गींके चनुन्ता करनेपर, दूसरा पाळ न भिल्नेने सन्मध्याव दे भनते हैं, प्रन दारा पांकनेसे महीका पात पां-त दोना है। खर्य धारका दूसरेके माहमें को योद्दिक मोलन करते हैं, उनके पित्रगण लुप्रविष्ट चौर लुप्ने क्वित्र हो प्रतित भाते है। १२--१६। को मनुख आदकर या द्रश्रंकी य समें भी नकार एक कोस्से विधिक्त बलते हैं छनके पित्रगण छन महीने भव पाश भाजन करते है। । कर प्रशासित, यध्वगमन, भार, यध्ययन, मैथ्न, इ.म, प्रतिग्रह शीर होम, इन घाठ क मेंकी त्यागन। चार्दशः ( श्रादकर) जा भनुष पध्यगमन करता, ( जनान्त (में ) वह मनुष्य बद्धशिनि पाना है ; मतुष्य प्रनम्भीत्रन करता, वद मतुष्य काम-चीनि पातः है: जै। मनुष्य काम करे, वह दावत ाना धोर स्त्रीगतन करनेसे शुकर-थीनि पाना है। पहले इस्मार साविली पाठकर विभिन्निकाकर कुछ जल पोना

च दिशे, रूसके बाद सन्ध्रोधासमा करनेपर याहर उपरान्त निषिद्ध कांगांके करनेसे **ल्ला**न प्रक्षि क्टकारः प्रामा साहिये। याद्रेवाना हो, या गस्त हारा सानुद्रवती विना पाच्छादित किये, बदि लग, सोम चौर प्रतिग्रन्त जिया जात. तो सब काम नियास चीते हैं। यादायाद अर्नेश चःन्छा-यण अरना पड्ता है, माधिक आह करनेसे पराक्रवत, विवच यादि तप्तक व्ह , माधिक यादमें भी वप्रकृष्ण, जना व्हन यादमें ( यानी दिनीय वायसाचिक सावमें ) विराव Busie कोर कविष्ट कर्या साहने एकाइ उ रवाब करना चाहिये। प्रवहाहाहि कार्थ करनेसे एक मधीन पादकक्कु बरना पड्ता है। अर्पावन दारा मंद ऋड़ो, दंड़ी चौर यर स्पनमा ( सर्प-निक्को प्रस्ति ) हारा बाइत हो जो भरे हैं और पालवाती हो मरे हैं, उनके यहादि बौद्धेद्दिक कार्थ यमस्त कर्तव्य न रैं। स्नामनुष्य गो हाहा यादत है। बरा है, जिस्ने उदस्तन दादा प्रत्याम किया है, ब्राह्मण, ब्राह्मण सारा मका है, उन सब भवको स्त्रो जा जाहाचा कृथे, वह ब्राह्मण दूषरे अवाने मी, वकरो धीर यप्रविश्व पाते हैं। स्त्री मनुष्य यांसदान करते, जी फन्दा काट देते 🕏, वस बबुध ^प्रकृच्छ् व्रत दारा शुब कोते हैं। प्रका-पति मतुने ऐवा ही कहा है। द्नितक थोड़ा गर्म अख पौना चाचि। दूबर तोन दिनांतक बुद्ध गर्म दूध पीना

घो ीना चाहिये, चौध तीन दिनांतक वाग्र भचणकर रहना वाहिये, -- इसका नाम तप्तकृष्क व्रत है। किन्द्रा गै., , भूमि, खर्या, स्तो भीर दीव, घट कौन खिना ा गया है, वह सबके लिये जिमका ( दरण र कारोका ) एड बकर प्राचात्यका करेगा, उसी विश्वाचातक कहा गवा है। धर्म नष्ट कर-<sup>ह</sup> नेका साचे छया हो। मनुष्य साथ छाति, , वक्त सभी शुद्धि पाते 🤻 ; किन्तू छ । से तिनी मनुष्य अने ' धर्मा नष्ट करतः है, वस म मनुष्य प्रवासी को ब्रह्म स्वास्त्य का पाने होता पतित मनुष्यका भन्न मोजन कश्नेसे वा चण्डाकरहने यन्त्र भोजन कश्नेसे, यह-त्रानमें कर्यक्षे याचा मधीना धीर कान-न इसकार कार्यस्थे एक सहीता जल यानः हेक्साइये। बायसे प्रतिके बाय स्पर्भक्ष महोनेस सिक्षे स्तान करना चाक्रिये यीर <sup>ए</sup>पात्रतके याथ ७ च्छिष्टका सर्प डोनेसे प्रतासायत्य व्रन् करना पड़िगा। ५०—०१। 🔐 त्रह्मान्द्रस्या सुरापान, धान्नो र न से प्राप्त क ार होने की चीरी, दिमालगमन यह चारी <sup>शि</sup>मशापातक नामक पाप है; दून गर्धा-<sup>ार</sup> ग्रापियोंका संसर्गी सनुष्य पांचवां पाणी है ; ार स्वीदवय या वर्षतामचे या बद्धा-महावध हो, जे। मनुष्य उसके प्राथिशतके ताववयमें धनुग्रंथ करेंगे, वह धनुग्रह-<sup>गा</sup>तत्ती **एव पःपर्च** शिप्त श्री । वह ए-वि च्छिष्ट भनुष्य सारा उच्छिष्ट प्राह्मण करा-

चास्थि, तीवरे तीन दिनातक कुछ गर्म वित् छ जार्थ, तो छवी यनव स्तानकर याचमन करनेसे शुद्ध भीते। उद्देश मार्र वह वाज, वामन, क्वीव, चस्क टवाड जड वानी गमनागमनक विषयमें चयता, जवारी चन्ध, विधर बौर वासम्बित्तारहित हो. रक्षे उनका विवाद न नोनेपर मो वहि ओट: मार्श विकास हरे, -तो सबसे कोई दोष न होगा। कावरियमें वानी जिस इसमें जां से धातिता होता है, प्रतित संन्य संधर्मा ग्रंथण करते भी व वोगवास्त्रभा ध्यास कर । हैं (यान) वबासकायोने इच्छा र दिय में ) ऐसे च्या प्रके र प्रते की-टिशी विवासचे कोई देश न होगा। मत्रय कूर या ताल बका पटवा तृष्ठ करति वा गिराने, भाषी वा घडे। वंचने हैं ; छन्हें शिव्धका प्रत्यस्थित करना ण्डिगा । जना एकपाद प्राव यत्तको व्य-भ्रम्था होगी, बदा सब गारीरिक रीम कर टाना पहेंगे। जहां दिपाद प्रायश्चित्त है. वर्ग सिर्भ समग्र कटाना पहिगा। प्राःश्चित्तने थिखा त्यागकार सब केथ मुं-राजा पहिंगे। चाण्डालका अल सार्थ है।-नेमं विसे स्तान करना एचित 🕏, वह मनुष्य वदि उच्छिष्ट मनुष्यका क् है, ता एव छ-च्छिष्ट मनुष्यका प्राकापत्यका प्राविश्वत होगा। यदि नोई दिस च पहाखते पातका जब पो उसी समय उसे उगल दे ता उस दिख्या प्राजापत्यका प्राविश्वत है।गा। यहि कोई हिल चण्डालका जल पौकर उसे

बासर न निकाल धरीरमें सो जीर्थ करे. मरनेसे क. प्रधनक एक दिन, प्रस्न प्रस्वतक ते। वह टिज प्राकायत्वसे शुद्र न होगा, स्ट्रे सुक्कुशान्तपन प्रत्वसित्त फरना पहेगा। ब्राह्मण बच्छ शत्यम व्रा करें, चंवय प्राजावस करे, वैश्व प्राजापताका चाधा करें थीर ग्रुट प्रानापत्यका एकपान जन करे। यदि रजखना स्त्रो, क्रक्कर. गुक्रर. या कविषे क् आय, ता वह एक रन उपवास अरनेके बाद पञ्चात्र माञ्चलकः शुह्र होगा। विद गणस्वता स्वी किमी मा योग वंद तद क् ना भिरुप्तक **TU** काने लिके यनजाममें है। ते वह स्तान क इते हैं। शु इ होगा. कार्चि न स्पर्य हे ने है तिरात्र उपवास भरता पहुँगा। बाल म यहि अना हि से द हिनोमें पर जारों, ता भीव भी भाव-ण्डवर्ग गुड है।ा, वधीव न है।गः; उन्नातर्पण पादि अध्या करनान वरिन ये। सतायोवमें यह अनः - योव दी, ना ७५ रण-मधीचके दिन की जनन-पगीय निवत्त हागा ; किन्तु व'द् छन्द-भी में भरण धर्मीत है। हैं वस सार्व य मैचिस महत्ता चर्योच निव्नत न है। मध्य-योच सी प्रवस होगा। काति-पाईके

दे दिन चतुर्थ पुरुष पत्र हात हिन, खतीब गर्यन्त्र दश दिनका यथीव होगा। (यह मत इस इयमें बहुत की चप्रसिक्ष है।) जिनका चिन्हेंयोग नहीं, दानी जै। निर्मित्र हाण 👯, धनके मदने होके चण<sup>ा यथोच यहण करना एड़ेगा भीर</sup> जी शास्त्रका द्वाहा है छन्ना प्रशीद हाहके धनयमे लिवा ज'येगाः क् वृा मीम, चूत, मधु, फलमे उत्पन्न छोर द्रव्य यानी बदा-महातेच यस्ति यदि दूधरेते (चार्च) पाळ में रहे, ते। उससे बान्द शिकाखते हो न्ते शुद दममन च निमे। माजानी मुखारी निमना मैल व'त स्तान में बस्त वा कल औं जल, य नी क्षामें ची, ते। एस दिन सः प्राय विनष्ट होगा में वेत विद्या का वाम गान है इसी चौर सत्में और बहा शामलका फल समूहमें व्यक्ती अब करती है। खन जिनका-भोने यप रका भनका सनम पड़े, उन पन कार्योंने तीन हेम और एक **सी** बार लावनीया चप मरना पहेगा। ७३—८२।

लिखित-सहिता समाप्तः।